#### Government Oriental Library Series

Edited by the Pandits under the supervision of the Curator,
Government Oriental Library, Mysore

Bibliotheca Sanskrita No. 52

# स्मृति च निद्रका

श्री याज्ञिकदेवणभट्टोपाध्याय विरचिता

श्रा द का ण्डः

## SMRITI CHANDRIKA

BY

#### DEVANA BHATTA

EDITED BY

THE CURATOR, GOVT. ORIENTAL LIBRARY, MYSORE

#### SRADDHAKANDA

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF HIS HIGHNESS THE MAHARAJA OF MYSORE

MYSORE:

PRINTED AT THE GOVERNMENT BRANCH PRESS 1918







#### Government Oriental Library Series

Edited by the Pandits under the supervision of the Curator, Government Oriental Library, Mysore

Bibliotheca Sanskrita No. 52

# स्मृति च निद्रका

श्री याज्ञिकदेवणभद्दोपाध्याय विरचिता

श्रा द का ण्डः

# SMRITI CHANDRIKA

BY

#### DEVANA BHATTA

EDITED BY

THE CURATOR, GOVT. ORIENTAL LIBRARY, MYSORE

#### SRADDHAKANDA

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF HIS HIGHNESS THE MAHARAJA OF MYSORE

MYSORE:

PRINTED AT THE GOVERNMENT BRANCH PRESS 1918 13L 1215 K5104 1914 V. 4 JUL 111967

### उपोद्घातः.

इह खलु स्मृतिचिन्द्रिकाख्यस्याम्य प्रन्थस्य प्रणेता सकल-विद्याविशारदकेशवादित्यभद्दोपाध्यायस्य सृतुः याक्षिकदेवण-भद्दोपाध्यायसोमयाजीति तत्तत्काण्डान्ते लिखितया प्रशस्ति-पङ्कचा स्पष्टं ज्ञायते. स तु कुत्र कदा वाऽऽसीदिति स्पष्टं नाव-गम्यते. अथापि १२६० तमात्किस्ताब्दादा च १२७१ तमिक-स्ताब्दादेविगिरिमधिष्ठितस्य याद्ववंश्यम्य महादेवनुपतेः प्राद्वि-वाकेन हेमादिणा स्वीये चतुर्वगीचिन्तामणे। श्राद्धकले स्मृति-चिन्द्रकाकारस्यास्य तात्वर्याण्युपन्यस्तानि, कचित्खण्डितानि च अतश्च १२६०—१२७१ किस्ताब्दकालिकाद्धमाद्वेदैवणभट्टोऽयं प्राचीन इति स्पष्टमाकल्यते.

स्मृतिचिन्द्रिकायां सङ्ग्हकारश्चतुर्विशातिमतसङ्गृहकारश्चेति² द्वावेव निवन्थ्रप्रन्थकृतौ परामृष्टौ इदयेते. कोऽयं संप्रहकार इति तु न कुत्रापि विशदीकृतं इदयते. चतुर्विशतिमतसङ्गृहकारस्य नामधेयमपि चतुर्विशतिमतस्य व्याख्यातुर्भद्दोजिदी- क्षितस्यापि न विदितमासीदिति "कश्चन शिष्यः" इति वदता व्याख्यात्रेव प्रकटीकृतम्

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> श्राद्वकत्पः. अध्याव ११, पु. ११३९; पु. ११४३; अध्याव १३, १२१३; १२६३; १३३४; अध्याव. १५, १४०८. Asiatic Society of Bengal, Ed. १८७३.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> संस्कारकाण्ड: — प्. ७३, ८१, १३४, १७१, १८२, १९४, २१३.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चतुर्विशतिमतव्याख्याः पु. २.

सङ्ग्रहकारवाक्यानि चिन्द्रकायामन्दितानि चतुर्वितिमत-सङ्ग्रहे न दश्यन्ते अतश्च सङ्ग्रहकाराविराचितस्सङ्ग्रहश्चतुर्विश-तिमतसङ्ग्रहादन्य एवेति वाढं ज्ञायते. तथा च किस्ताब्दानां चतुर्दशशतके प्रख्याते विजयनगरसंस्थाने चिन्द्रकाकारस्स्व-प्रन्थं प्राणेपीदिति सर् थामस् स्ट्रेंज्नामकेन प्राष्ट्रिवाकेनोक्तामिति कृष्णस्वामिविदुषा स्वीये स्मृतिचिन्द्रकाया आङ्ग्रेयभाषानुवादे स्वितो देवणभट्टकालो निर्मूल एव.

किंच "अत्र विशेषमाह नारायणः" इति आह्विककाण्डे ५६७ तमपुटे प्रन्थश्चता परामृष्टो नारायणः मनुस्मृतेव्यांख्याता सर्वज्ञनारायणो वाऽन्यो वेति न ज्ञायते. यदि मनुव्याख्यातैव स स्यात्तदा स किस्ताव्दानां त्रयोदशशतकात्प्राचीन एवेति ज्ञायते. अतश्च चतुर्दशशतकालिकस्स इति यद्भूलनीम्ना पाश्चात्यविद्वपा स्वीये मनुस्मृतेराङ्गयभाषानुवादे उपोद्धाते १२९ तम ले लिखितं तदापि निर्मूलं भवति.

द्राविडसम्प्रदायविरुद्धस्य मातुलतुहितृपैतृस्वसेयीपरिणय-नस्यानुष्टेयत्व<sup>1</sup> प्रतिपादनादयं ग्रन्थकर्ता दाक्षिणात्यस्त्वान्ध्र इति स्पष्टमाकल्यते

प्रनथश्चायं संस्काराहिकव्यवहारश्चाद्वाशौचप्रायश्चित्तात्मकैः पद्भिः काण्डैर्विभक्तो वर्तते. तत्र संस्काराहिकव्यवहारश्चा- द्वकाण्डा वाढं संशोध्यात्र मुद्रापिताः प्रख्यापिताश्चः आशौ- चकाण्डश्चेदानीं मुद्रामधिरूढोऽस्तिः नैकाऽपि प्रायश्चित्तकाण्ड- मातृकाऽद्याप्यत्र लब्धाः "प्रायश्चित्ते वक्ष्यामः" इति तत्रतत्र

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> संस्कारकाण्डः, पु. ६००.

वदता ग्रन्थकृता प्रायश्चित्तकाण्डोऽपि प्रायेण विराचितस्सङ्गविपतो वाऽसीदिति सूच्यते. स्वीयपुस्तकभाण्डागारे स्मृतिचनिद्रकायाः प्रायश्चित्तकाण्डं वहन्तो महाशया मातृकादानेन
यशो लभेरन्

श्राद्धकाण्डस्यास्य शोधनेऽधस्ताईशिता मातृकाकोशाः उपयुक्ताः—

> No. 2848 तालपत्रात्मकमान्ध्रालिप्या लिखितमशुद्धम् No. 2581 तालपत्रात्मकं नागरलिप्या लिखितं प्रायेण शुद्धम्.

No. 4316 ,,

No. 4339 तालपत्रात्मकं प्रन्थालिप्या लिखितं नात्य-शुद्धम्

पुस्तकचतुष्टयमप्येतत्पुस्तकभाण्डागारीयमेवाति सर्वमन-वद्यम्.

R. S.

# स्मृतिचन्द्रिकायां परामृष्टानि स्मृतिकर्त्तपुराणादिनामानि.

आत्रेः

आङ्गराः

आदिपुराणम्

आपस्तम्बः

आश्वलायनः

उशना

ऋष्यशृङ्गः

कश्यपः

कल्पभाष्यम्

ऋतुः

कात्यायनः

कार्णाजिनिः

क्मंपुराणम्

कौशिकः

गर्गः

गृह्यप्रिशिष्टम्

गृह्यशोनकः

गृह्यकात्यायनः

गोभिलः

गौतमः

चतुर्विशातिमतम्

छागलेयः

जमदाग्नः

जावाछिः

जातूकर्णः

ज्योतिइशास्त्रम्

दक्षः

देवलः

धौम्यः

तन्दिकेश्वरः

नारदः

नारायणः

निरुक्तम्

नृसिंहपुराणम्

५झपुराणम्

पराशरः

प्रजापतिः

प्रचेताः

पारस्करः

पितामहः

पुलस्त्यः

पुलहः

पैठीनसिः

बहुचब्राह्मणम्

बृहॅस्पातिः ब्रह्मगर्भः

व्रह्माण्डपुराणम्

ब्राह्मपुराणम्

वोधायनः

वैजावापः

भविष्यत्पुराणम्

भविष्योत्तरम्

भारद्वाजः

भृगुः

मनुः
मतस्यपुराणम्
मरीचिः
मार्कण्डेयः
मार्कण्डेयपुराणम्
यमः
यज्ञपार्श्वः
याज्ञवह्कयः
योगयाज्ञवहक्कयः
रत्नकोशः
लघुब्यासः

वराहपुराणम् वगहमिहिरः वसिष्ठः वायुपुराणं वार्तिककाराः

लि**ङ्गपुराण**म्

लोगाक्षिः

व्याघ्रपादः व्यासः विवस्वान्

विश्वामित्रः

विष्णुः विष्णधः

विष्णुधर्मोत्तरम् विष्णुपुराणम् वृद्धपराशरः वृद्धमनुः वृद्धवासिष्ठः वृद्धयाज्ञवल्क्यः वृद्धशातातपः वृद्ध शह्नः वैयाघ्रपादः शङ्करः शङ्घः शङ्खालाखितौ शाख्यायानः शातातपः **शिवधर्मशास्त्रम्** शौनकः षट्त्रिंशन्मतम् सङ्गहकारः सत्यतपाः सत्यव्रतः संवर्तः साङ्ख्यायनः साङ्ख्यायनगृह्यम् सुमन्तुः सुश्रुतः

स्कन्दपुराणम्

हारीन

# स्मृतिचन्द्रिकायां श्राद्धकाण्डस्थविषयानुक्रमणिकाः

|     |                                         |                                |                      | पुटस  | ङ्खया |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|-------|
| (1) | श्राद्धमहिमा                            |                                | ••••                 | ••••  | 1     |
| (2) | श्राद्धभेदाः                            | ****                           | ****                 | ••••  | 4     |
|     | नित्यादिद्वादशश् <u>वा</u> द्वानिरूपणम् | Ţ <b>.</b>                     | ••••                 |       | ,,    |
|     | तेषां लक्षणानि                          | ****                           | ***                  | ••••  | ,,    |
| (3) | श्राद्धाधिकारिनिर्णयः                   | ••••                           |                      | ••••  | 5     |
|     | अनुपनीतस्यापि श्राद्धेऽधिका             | ा <b>रः</b>                    | ****                 | : • • | 6     |
|     | सति पुत्रे तस्यैवाधिकारः                | ***                            | ****                 |       | 7     |
|     | तदभावे सपिण्डादीनाम्                    | ****                           | ••••                 | ••••  | 8     |
|     | पत्नीशब्दस्य द्वेधाऽर्थव्यवस्थ          | τ                              | ****                 | 9-    | -10   |
|     | 'न पुत्रस्य पिता कुर्यात्               | ' इलादि वचनं                   | स्नेहाविहीनापित्रादि | -     |       |
|     | विषयम्                                  | ****                           | ••••                 |       | 11    |
|     | धनहारित्वादिनिमित्ताभावेऽ               | पि श्राद्धे कृते <b>ऽ</b> भ्यु | <b>इय:</b>           | ••••  | ,,    |
|     | असवर्णश्राद्धकरणे दोषः                  |                                | •••                  | ••••  | ,,    |
| (4) | मातामहश्राद्धाधिकारि                    | <b>ानिर्णयः</b>                | •• •                 |       | 12    |
|     | दौहित्रेण मातामहश्राद्धमवस्य            | यं कर्तव्यम्                   | ****                 | ••••  | ,,    |
|     | अकरणे दोषः                              | ****                           | ••••                 | ••••  | ,,    |
|     | धनहारिणो दौहित्रस्यावस्यं               | नवश्राद्धादावप्याधि            | कारः                 | ••••  | 13    |
|     | द्विविधः पुत्रिकापुत्रः                 | ****                           | ••••                 | ••••  | ,,    |
|     | पुत्रिकापुत्रकर्तृकश्रादे विशेष         | <b>i:</b>                      | ••••                 | ••••  | 14    |
|     | द्वामुष्यायणे पुत्रिकापुत्रे वि         | वेशेष:                         | ••••                 | ••••  | "     |
|     | क्षेत्रजे तु द्वधामुध्यायणे             | ****                           |                      | ••••  | ,,    |
|     | SMRITI CHA.—Vo                          | L V.                           |                      | В     |       |

|                                                |                   | પુટસ  | क्षया |
|------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|
| (5) जीवपितृकश्राद्धनिर्णयः                     |                   | ••••  | 15    |
| जीविपतृकस्य पितामहादिश्राद्धेष्वनिधकारः        |                   | •••   | ,,    |
| तस्यैव साम्रिकस्य कचिदपवादः                    | ****              | •••   | ,,    |
| पित्रादिषु त्रिषु द्वयोरेकस्य वा मरणे          |                   | ****  | 16    |
| जीवपितृकस्य पिण्डपितृयज्ञादौ होमस्य            | पाक्षिकत्वम्      |       | 17    |
| (6) श्राद्धकालाः                               | ••••              | ••••  | 18    |
| अमावास्यादिषु श्राद्धमवर्यं कर्तव्यम्          | ••••              | • • • | , ,   |
| विषादिहतानां कृष्णचतुर्देश्यां श्राद्धं कार्यः | <b>ч</b>          | ****  | 20    |
| अयनद्वये श्राद्धं नित्यम्                      | ••••              |       | 22    |
| शङ्खपद्मकादीनां लक्षणम्                        | ••••              |       | ,,    |
| तीर्थद्रव्याद्युपपत्तौ श्राद्धमवर्यं कर्तव्यम् | ****              |       | 23    |
| गजच्छायादीनां लक्षणम्                          |                   | ••••  | 24    |
| ~                                              | ••••              | ****  | 26    |
|                                                | ••••              | 5055  |       |
| युगादिषु मन्वादिषु च श्राद्धमक्षय्यम्          | ••••              | ••••  | 28    |
| (7) अमावास्याद्वैधनिर्णयः                      | ****              | ••••  | 30    |
| कुह्सिनीवाल्यादीनां लक्षणम्                    | ••••              | ****  | ,,    |
| तिथिद्वेधे कर्मकालव्यापिनी प्राह्या            | ••••              | ••••  | 32    |
| (८) अमात्रास्याविषयाणि                         | •••               |       | 34    |
| अमाया नक्षत्रवारादिविशेषयोगे श्राद्धकरणे प     | <b>क्लविशेष</b> ः | ****  | 35    |
| (9) पर्वनिरूपणम्                               | ••••              |       | 3;    |
| राकानुमतिभेदेन पौर्णमासी द्विधा                |                   | ***   | 1)    |
| ५र्वाण यागकालविचारः                            | ••••              |       | 57    |
| 22-422(01)                                     |                   |       | 45    |
|                                                | •••               |       |       |
| संपूर्णायां तिथै। कर्मानुष्टेयम्               | ••••              | ****  | 46    |

|              |                                                    |                   | पुटस    | ङ्ख्या |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|
|              | तिथिद्वैविध्ये पूर्वा तिथिरुत्तरविद्धा, उत्तरा च प | र्वविद्धा प्रश्वा | ****    | 46     |
|              | उपवासे परविद्धैव तिथियीह्या                        | ••••              | ****    | 47     |
|              | पक्षभेदेन मतान्तरेऽत्र विशेषः                      | ••••              | ****    | 48     |
|              | उदयव्यापिन्यास्तिथेरलपत्वे तिथ्यन्तरेऽनुष्ठानम्    | ••••              | ••••    | 49     |
|              | क्राचिदस्यापवादः                                   | ****              | ••••    | 51     |
|              | नक्तवते प्रदोषव्यापिनी तिथिशीह्या                  | •••               | ••••    | ,,     |
|              | प्रदोषपरिमाणम्                                     | ••••              | ••••    | ,,     |
|              | दिनद्वयेऽपि प्रदोषव्यापितिथ्यलाभे-                 | ***               |         | 52     |
|              | नक्षत्रोपवासे विशेष:                               | ••••              | ••••    | ,,     |
| (11)         | पकादशीमाहिमा                                       | ••••              | ••••    | 53     |
| <b>(</b> 12) | पकादशीनिर्णयः                                      | ••••              | ••••    | 54     |
|              | एकादशीव्रतस्य नित्यत्वं, अकरणे दोषश्च              |                   |         | 55     |
|              | पक्षद्वयोपवासिविधानस्य वानश्रस्थादिविषयत्वा        | Ŧ,                | ••••    | ,,     |
|              | पुत्रवतो गृहस्यस्य कृष्णैकादश्यामुपवासानिशेधः      | ••••              | ****    | 56     |
|              | पक्षद्वयोपवासविधानं पुत्रवद्गृहिव्यतिरिक्तविष      | यम्               | •••     | 58     |
|              | मतान्तरे पुत्रवद्गृहस्थे।पवासानिषेधवाक्यानां       | काम्योपवासाविषय   | त्वम्   | 59     |
|              | नित्यनैमित्तिकयोानित्यं कार्थम्                    | ••••              | ••••    | ,,     |
|              | उपवासलक्षणम्                                       | ••••              | • • • • | ,,     |
|              | उपवासग्रहणविधिः                                    |                   |         | 62     |
|              | एकादशीव्रतं सूतकादावि कार्यम्                      |                   | •••     | 63     |
|              | उपवासाशकौ                                          | ••••              | ••••    | 64     |
| (13)         | पकादशीद्वैधनिर्णयः                                 |                   |         | 65     |
|              | संपूर्णेकादशीलक्षणम्                               | ••••              | •••     | ,,     |
|              | दशमीशेषस्योदयात्प्राचीनमुहूर्तद्वयाननुप्रवेशे      | उपवासः कर्तव्यः   | ****    | 66     |

#### xii

|                                   |                        |                         | पुटस        | ह्या |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------|
| दशमीशेषस्योदयात्प्राचीनम्         | ष्ट्रितद्वयानुपवेशे उ  | पवासविचार:              |             | 67   |
| अरुगोद्यलक्षणम्                   | • • • •                | ****                    | ****        | 69   |
| एकादशीदिनक्षये दशमीवि             | द्धोपोष्या             |                         |             | 70   |
| यत्मिन् दिनक्षये त्रयोद           | रयामपि द्वादशी         | तस्मिनेवोपवासः          | कर्तव्य:    | 71   |
| विद्धोपवासनिषेधपराणां व           | त्राक्यानामेकादशीं     | दिनक्षयव्यतिरिक्त       | विषयत्वम    | Į 72 |
| वेधसन्देहे                        | ••••                   | ****                    | ****        | 73   |
| उपवासनिषेधे यार्देक <b>चि</b> द्ध | <sub>स्</sub> यकल्पनम् |                         | ••••        | 76   |
| त्रयोदशीपारणनिवेधपाणि             | ा वाक्यानि त्रये       | दश्यां द्वादशीसंभ       | <b>।</b> व- |      |
| विषयाणि                           |                        | ••••                    |             | 78   |
| (14) अपराह्वनिर्णयः               | ****                   | ***                     | ••••        | 80   |
| मतभेदेनाःसह इहदस्याने             | कार्थत्वेडपि मनूक्त    | एव प्राह्यः             | ••••        | 81.  |
| कुतपशब्द(निर्वचनम्                |                        | ****                    | ****        | 82   |
| कुतपादी रौहिणाःतः श्रा            | द्धकाल:                | ****                    | ••••        | 83   |
| (15) श्राद्धकालविषयाणि            | r                      | ****                    | ••••        | 85   |
| कन्यागते सवितरि महाल              | ज्याख्ये पश्चमापरप     | क्षे श्राद्धं कर्तव्यम् | ••••        | 86   |
| ऐककालिकेषु श्राद्धेषु तने         | त्रेण श्रपणं कृत्वा    | ज्येष्टानुक्रमेण श्रा   | द्धा-       |      |
| नुष्टा <b>न</b> म्                |                        | ••••                    | ****        | 90   |
| शसहतारीनां महालये च               | तुर्दश्यामेकोदिष्टश्र  | ादे कृतेsपि दिना        | न्तरे       |      |
| पार्वणश्राद्धं क.र्यम्            |                        | ***                     |             | 92   |
| कृष्णपक्षे मखात्रयोदस्यां         | पितृवर्गस्य माताः      | महवर्गस्य च पार्वण      | मनु-        |      |
| ष्टेयम्                           |                        |                         | ••••        | 96   |
| मातृश्राद्धममावास्यादिषु          | न पृथकर्तःयम्          | ••••                    |             | 98   |
| अन्वष्टकादौ मातृश्राद्धं पृ       | थगेव                   | ••••                    |             | 99   |
| सवितुः क यागतत्वाभावे             | श्राद्धं न कार्यम्     | ****                    |             | 101  |

#### xiii

|                                              |                  | पुटसङ्ख्या |
|----------------------------------------------|------------------|------------|
| (16) अधिमासविषयाणि                           |                  | 102        |
| अधिमासि श्रौतस्मार्तिकेयाः न कार्याः         | ••••             | ,,,,       |
| अधिमासप्राप्तिकालवि <b>चारः</b>              |                  | 103        |
| आवश्यको विधिरिधनासे ८नुष्ठेयः                |                  | 106        |
| अधिमासे वर्ज्यानि                            | ••••             | 109        |
| अधिमासं मृतानामधिमासे ऽपि श्राद्धं कार्यम्   | ****             | 114        |
| संसर्पोहरपतिसंज्ञी मासी नाधिमाधी             | ****             | 116        |
| (17) मृताहविषयाणि                            | ••••             | 117        |
| सौरसावनचान्द्रमासनिरूपणम्                    | ****             | 118        |
| सौरसावनचान्द्राहोरात्राणां भेदनिरूपणम्       | •••              | 119        |
| सांवत्सारिकश्राद्धाद।वस्तगामिनी तिथिर्माह्या | •••              | 121        |
| (18) मृताहापीरज्ञानविषयाणि                   | ••••             | 124        |
| (19) काम्यश्राद्धकालाः                       | ****             | 126        |
| संकान्त्यादी पितृतृत्वयितशयकाले पुत्रादिना १ | श्राद्धं कार्यम् | . ,,,      |
| अयनादी पुण्यक छविचारः                        | ••••             | 128        |
| उपरागे प्रहणकाल एव श्राद्धं कर्तव्यम् 🕠      | ••••             | 132        |
| मतान्तरेण काम्यश्राद्धकालनिरूपणम्            | ****             | 133        |
| काम्यार्थिनेव काम्यश्राद्धानि कार्याणि       | **** /           | 137        |
| (20) गौणश्राद्धकालाः                         | ••••             | 138        |
| आशीचादिप्राप्ती श्राद्धित्रयायां कालविचारः   |                  | 139        |
| श्राद्धशब्दार्थनिरूपणम्                      | ••••             | 141        |
| (21) श्राद्धदेशाः                            | •••              | 142        |
| श्राद्धाईदेशनिरूपणम्                         | ****             | ****       |
| निधिद्धदेशनिरूपणम्                           | ****             | 143        |

#### xiv

|             |                                       |                       |              | पुट:    | सङ्ख्या |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|---------|
| (22)        | काम्यश्राद्धदेशाः                     |                       | ••••         | ••••    | 144     |
|             | कार्यादिक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्       |                       | •••          | ••••    | 145     |
|             | सति संभवे गयादिषु सवर्णादिभ्ये        | ापि पिण्डदाना         | दिकं कार्यम् | ••••    | 151     |
|             | गयाश्राद्धे तत्रत्या एव ब्राह्मणा वि  | नेमन्त्रणीयाः         | ••••         |         | 152     |
| (23)        | श्राद्धे भोजनीयब्राह्मणनिरू           | पणम्                  | •.•          |         | 154     |
|             | निमन्त्रणात्प्रागेव बाह्मणान् परीक्षे | ोत                    | ****         |         | 27      |
|             | ठक्षण्या एव ब्राह्मणारश्राद्धे नियो   | जनीयाः                | ••••         | ****    | 155     |
|             | मुख्यकल्पलाभे ऽनुकल्पानुष्ठानं दो     | षावहम्                | ****         | • • • • | 160     |
|             | सगुणानामनुकल्पानामभावे निर्गुण        | ानामनुक <b>ल्पत</b> र | या स्वीकारः  | ••••    | 162     |
|             | काले प्राप्तोऽतिथिरवर्यं भोजनीय       | :                     | ••••         |         | 166     |
| <b>(24)</b> | श्राद्धे वर्ज्या ब्राह्मणाः           |                       | ••••         | •••     | ,,      |
|             | सत्यपि ज्येष्ठे कनिष्ठेन दाराभिहो     | वसंबन्धे कृते         | परिवेदनदेषाभ | ाव-     |         |
|             | विचारः                                |                       | ****         | ••••    | 172     |
|             | देशान्तरस्थेऽष्टवर्षादिकालः प्रतीक्ष  | तणीयः                 |              | ****    | 174     |
|             | अत्र विषयविशेषविचारः                  |                       | ****         | ••••    | 175     |
|             | सत्यपि ज्येष्ठे कनिष्ठस्याधानप्राप्ति | विचार:                | ••••         | ••••    | 176     |
|             | कुण्डगोळकराव्दार्थः                   |                       | ••••         | ****    | 179     |
|             | अकारणपरित्यक्तादिशब्दार्थविच          | रः                    | ••••         | ••••    | 182     |
|             | पङ्कित्षकपङ्किपावनलक्षणम्             |                       | ***          | 187—    | -188    |
| (25)        | श्राद्धदिनाःप्राचीनदिनकुर             | <b>ा</b> म्           | ••••         |         | 189     |
|             | देविपत्रर्थे ब्राह्मणनिमन्त्रणम्      |                       | ****         | ••••    | 190     |
|             | पैतके वैश्वदेवे च ब्राह्मणसंख्यावि    | ामागः                 | ••••         | ••••    | 191     |
|             | निमन्त्रणप्रकारः                      |                       | ****         | ••••    | 194     |
|             | निमन्त्रितत्राह्मणपरित्यागे दोषभृय    | स्त्वम                | •••          | ••••    | 197     |

|      |                                                      |         | पुटर    | सङ्ख्या |
|------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|      | भोक्तानियमाः                                         | ***     | ••••    | 198     |
| (26) | श्राद्धिनपूर्वाह्मकृत्यम्                            | •••     |         | 201     |
|      | श्राद्धे पाकोपयोगिद्रव्यनिरूपणम्                     | ••••    |         | 202     |
|      | श्राद्वीय-कान्नादिद्रव्याण्यप्रशस्तप्राणिदर्शनादक्षि | तव्यानि |         | 206     |
| (27) | श्राद्धकर्मणि वर्ज्यद्रव्याणि                        | ***     |         | 210     |
|      | एकस्यैव विधिप्रातिषेधयोर्दरीने विकल्पः               | •••     |         | 211     |
|      | श्राद्धे राजमापादीनां प्रतिषेधः                      | **      |         | 212     |
| (28) | नित्यभोजने वर्ज्यद्रव्याणि                           | •••     | • • • • | 223     |
|      | शुक्तपर्युषितद्रव्याणि वज्यीनि                       | ***     |         | 224     |
|      | पर्युषितविशेषाणां भक्षणाभ्यनुज्ञा                    |         | ****    | 226     |
|      | आपदि शुक्तस्यापि प्रक्षाळितस्य भक्षणाईता             | ••••    |         | 228     |
|      | जात्या दुष्टानि लशुनगृञ्जनादीन्यभक्ष्याणि            | ••••    |         | 231     |
|      | वर्ज्यक्षी ।।।ण                                      | ••••    | ••••    | 233     |
|      | निविद्धक्षीराविकाराणां भक्षगे प्रायश्चित्तम्         | ••••    |         | 236     |
|      | आश्चग्दुष्टान्यन्नादानि न भोज्यानि                   | •••     |         | 238     |
| (29) | नित्यभोजने वर्जनीयमांसद्रव्यीवषया                    | णि      |         | 244     |
|      | निषिद्धमांसभक्षणे प्रायश्चित्तम्                     | ****    | ***     | 246     |
|      | अप्रतिर्षिद्धानां मांसं भक्ष्यम्                     |         | ••••    | 249     |
| (30) | श्राद्धे तृप्तचातेशयहेतुभूतद्रव्यीवपय                | गांग -  | •••     | 252     |
|      | वार्घाणसादिमांसानां तृप्तचातिशयहेतुत्वम्             | ••••    | ••••    | 256     |
| (31) | श्राद्धदिनपूर्वाह्मकृत्यशेषः                         | ****    | •••     | 258     |
|      | कुशाभावे काशादिपरियहः                                | ••••    | ••••    | 259     |
|      | दौहित्रपद्थ्याख्यानम्                                |         |         | 262     |
|      | कुतपराब्दस्याष्टावर्थाः                              | ••••    |         | "       |

#### xvi

|              |                                    |                             |                             | पुटः | सङ्ख्या |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|---------|
|              | श्राद्वाईपुष्पभूपद्रन्यवस्राद्याहर | णम्                         | ••••                        |      | 263     |
| (32)         | श्राद्धदिनापराह्वकृत्यम्           | •••                         | ****                        | ,    | 268     |
|              | पित्रयं सर्वेमपदक्षिणं प्राचीन     | ावीतिना, वैश्व <b>दै</b> वि | कं कर्म यज्ञोपवी-           |      |         |
|              | तिना प्रदक्षिणं कार्यम्            | ****                        | ••••                        | •••• | 269     |
|              | प्रक्षाळितपदान्विपानासनेषूपरे      | वेशयेत्                     | ••••                        | •••• | 271     |
|              | उपवेशनप्रकार:                      | ••••                        | ****                        |      | 274     |
| (33)         | अवान्तरसंकल्पादिकत                 | यम्                         | ••••                        | •••• | 280     |
|              | बाह्मणाभ्यनुज्ञानन्तरं श्राद्धभू   | मौ तिलविकिरणा               | दि सर्वे ऋमेणानुष्टेर       | गम्  | 282     |
|              | विश्वेदेवावाहनप्रकार:              | •••                         | ****                        | •••• | 284     |
|              | श्राद्धविरोषेषु विश्वेषां देवानां  | विशेषनामानि प्र             | योज्यानि                    | •••• | 285     |
| (34 <b>)</b> | वैश्वदैविकार्चनविधिः               | ••••                        | ••••                        |      | 290     |
|              | अर्घ्यपात्रादिषु विशेषः            | ***                         | ••••                        |      | 291     |
|              | गन्धदानादिकृत्ये प्रयोगसराणि       | τ:                          | •••                         |      | 294     |
| (35)         | पैतृकार्चनविधिः                    | ••••                        | ••                          | •••• | 295     |
|              | पित्राद्यावाहने श्राद्धकर्तुरती    | ताः पूर्वपुरुषाः            | पित्रपिता <b>महप्र</b> पिता |      |         |
|              | महा त्राह्याः                      | ••••                        | ****                        | •••  | 296     |
|              | पितृनुद्दिश्य श्रादे दत्तमनं       | कथं तान् प्राप्ने           | ातीत्यनुपपत्तिनिरा-         |      |         |
|              | करणम्                              | ****                        | ****                        |      | 298     |
|              | श्राद्धे वस्वादिरूपेण पित्राद्ये   | ोा <b>ऽ</b> नुसन्धयाः       | •••                         |      | 300     |
|              | पार्वणादिश्राद्धे वित्रादीनां स    | पत्रीकानां तृप्तिनी         | केवलानाम्                   | •••  | 301     |
|              | पितृणामासनदानावाहनादौ !            | प्रयोगसर्णिः                |                             |      | 303     |
| (36)         | अर्घांग्रुपचाराविधिः               | ****                        | ****                        | •••• | 305     |
|              | गम्धानुले ग्नादी विशेष:            | ••                          | •••                         | •••  | 313     |
| (37)         | अग्नौकरणविधिः                      | ****                        | ••••                        |      | 317     |

#### xvii

|      |                                                       |                | पुट  | सङ्ख्या      |
|------|-------------------------------------------------------|----------------|------|--------------|
|      | अम्रवाधेयसमित्रिरूपणम्                                | ••••           | •••• | 320          |
|      | प्रकृतौ पिण्डपितयज्ञे पक्षद्वयप्रकारः                 | •••            | ••   | 23           |
|      | होममन्त्रेष्हप्रकारः                                  | • • • •        | •••  | 327          |
|      | पैतकलादमाकरणं प्राचीनावीतिना कार्यम्                  | ****           | •••• | 329          |
| (38) | उभयविधाग्नौकरणार्थाग्निनिर्णयः                        | ••••           | •••  | 330          |
|      | अनिप्रकस्य द्विजपाणावप्सु वेत्युभयविधमग्रीकर          | णम्            | •••• | 332          |
|      | अप्स्वित पक्षे विषयविशेषः                             | •••            |      | 333          |
|      | पाणिहोमपक्षे त्रीहियववतिपत्र्यवैश्वदैविकत्राह्मणप     | ाण्योर्विकल्प: | •••  | 335          |
|      | हुतशेषस्य पित्र्यबाह्मणभोजनपात्रेष्वेव निक्षेपः       | ••••           | •••  | "            |
|      | सत्यपि ब्राह्मणबाहुळ्ये प्रथमोपविष्टस्यैव पाणौ ह      | शेम:           |      | <b>)</b> )   |
|      | पाणी हुतस्य तदानीमेव भोजने निषेधः                     | • •            | •••• | 336          |
| (39) | परिवेषणविधिः                                          | ••••           | •••• | 337          |
|      | पात्रप्रक्षाळनम्                                      | ****           |      | 338          |
|      | परिवेषणकर्तृतिरूपणम्                                  | ••••           | •••• | 339          |
|      | देवपूर्व परिवषणम्                                     | •••            | •••• | 342          |
|      | परिवेषणानन्तरमभ्युक्षणावोक्षणादिकृत्यम्               | ••••           |      | 343          |
|      | अन्नत्यागप्रकारः                                      | ••••           | •••• | 346          |
|      | भोक्तुमुपक्रान्तेषु बाह्मणेषु श्राद्धकर्तुः कर्तव्यम् |                |      | 350          |
|      | अपेक्षितस्यायाचने याचितस्याप्रदाने च दोषभू            | यस्त्वम्       |      | 351          |
|      | भोजनकालेऽश्रुपातनादिनिषेधः                            | ••••           | •••• | 353          |
| (40) | निमन्त्रितब्राह्मणविषयाणि                             | ••••           | •••• | 354          |
|      | भोजनकाले भोक्तृनियमाः                                 | • • • •        |      | 355          |
| (41) | अन्नविकिरणादिविधिः                                    | •••            | •••• | 358          |
|      | विकिरणानन्तरं श्राद्धकर्तुरनाचमने दोषः                | •••            | •••  | 3 <b>5</b> 9 |
|      | SMRITI CHA.—Vol. V.                                   |                | C    |              |

#### xviii

|      |                                       |              |                  | पुटः    | सङ्ख्या |
|------|---------------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|
| (42) | पिण्डदानविधिः                         |              | ****             | ••••    | 361     |
|      | पिण्डिनर्वापणकालस्य यथास्वशाखं        | व्यवस्था     |                  |         | 362     |
|      | पितृसेवितावशिष्टभोजनं नित्यम्         |              | •••              |         | 364     |
|      | क्रचित्रत्याम्रायः                    |              | ••••             |         | ,,      |
|      | पिण्डनिर्वापणस्थाने कर्तव्यादि        |              |                  |         | 365     |
|      | पिण्डप्रदाने मन्त्रा                  |              | ••••             |         | 368     |
|      | पिण्डदाने यजमःनस्य पूर्वपुरुषा एव     | व देवता न    | वस्वादय:         |         | 369     |
|      | अत्र वाक्यान्तरविरोधे परिहारः         |              | ••••             | • • • • | 370     |
|      | विण्डप्रमाणम्                         | •            | ••••             |         | 371     |
|      | पिण्डनिर्वापणानन्तरकृत्यम्            |              | •                |         | 372     |
|      | पिण्डार्चने विशेष:                    |              |                  |         | 376     |
|      | विण्डचालनानन्तरमझौकरणाञ्चे प्रति      | ा गच्छेत्    |                  |         | 377     |
|      | मातामहादिश्राद्धे कुरस्रपितृश्राद्धकर | पस्यातिदेश   | •                |         | ,,      |
| (43) | पिण्डदानप्रयोगसरणिः                   |              | ••••             |         | 379     |
| (44) | पिण्डदानविषयाणि                       |              | ****             |         | 382     |
|      | मृह्ये विधानान्तरानुक्तौ विण्डवितृयः  | ज्ञकल्पनैव ी | पण्डदानं कःर्यम् |         | 383     |
|      | नामगोत्रादीनामपरिज्ञाने               |              | ••               |         | 388     |
| (45) | ब्राह्मणभोजनात्मकप्रधानपाः            | धात्याङ्गा   | वपयाणि           |         | ,,      |
|      | भुक्तवद्भयो बाह्मणभ्य आशीर्वादग्र     | हणप्रकारः    | ••••             | • • • • | 389     |
|      | पात्रचालन कर्तृविषये विधिप्रातिषेधै   | 'n           | ****             |         | 391     |
|      | स्वस्तिवाचनप्रयोगः ै                  |              |                  |         | ,,      |
|      | अक्षय्योदकदानम्                       |              | ****             |         | ,,      |
|      | दक्षिणालेन देयवस्तुनिरूपणम्           |              | ••••             |         | 392     |
|      | दक्षिणादानप्रयोगः                     |              |                  | ****    | 394     |

#### xix

|      |                                                   |                  | पुरस | सङ्ख्या |
|------|---------------------------------------------------|------------------|------|---------|
|      | स्वधावाचनम्                                       | ••••             |      | 397     |
|      | ब्राह्मणविसर्जनम्                                 | ••••             |      | 399     |
|      | पितृप्रार्थना                                     |                  | •••• | 400     |
|      | प्रियोक्तिपूर्वकं स्वस्थानं प्रति ब्राह्मणविसर्जन | ाम्              | **** | 401     |
| (46) | पिण्डप्रतिपत्त्यादि विषयाणि                       | ••••             |      | 402     |
|      | कर्तुः पुत्रार्थिलाभावे अग्निजलादिषु पिण्डप्र     | क्षेपणम्         | •••• | ,,      |
|      | सति पुत्रार्थिले पत्नी मध्यमपिण्डं प्राक्षीयात    |                  | •••• | ,,      |
|      | तीर्थश्राद्धे पिण्डानामप्त्रेव प्रतिपत्तिः        | ••••             |      | 404     |
|      | पिण्डप्रक्षेपणानन्तरं द्विजोच्छिष्टशोधनम्         |                  | •••  | ,,      |
|      | अत्र विषयविशेषविचारः                              | ****             | **** | 405     |
|      | श्राद्धदिने वैश्वदेवानुष्ठानकालविचारः             | •••              |      | 406     |
|      | श्राद्धादें। पृथक्पाकाद्वेश्वदेवकरणे न दोषः       | ***              | •••• | 407     |
|      | भत्र नित्यश्राद्धविचारः                           | ••••             | •••  | 408     |
|      | विश्वदेवार्थे पृथक्पाके कृतेऽपि पित्रर्थपाकादेव   | व भोजनम्         | •••• | 409     |
|      | पितृसेवितस्य भोजनप्रकारः                          |                  | •••• | ,,      |
|      | विप्रेरेव श्राद्धशिष्टान्ने गृहीते अनान्तरं संपा  | य भोक्तव्यम      |      | 410     |
|      | अनुज्ञापक्ष एव पितृषेवितभोजनियमः                  | ••••             | •••  | ,,      |
|      | पितृसेवितमपि माषमांसादिकमन्वाधानादिन              | ने कृतान्वाधानेन | न    |         |
|      | भोक्तब्यम्                                        | ••••             | •••  | ,,      |
|      | सत्यीप नियमे व्रतिनः वैधमाचरतो न व्रतभ            | ার্ক:            | •••  | 411     |
|      | दातृभोक्रोनियमान्तराणि                            | ••••             |      | 412     |
|      | श्राद्धकर्तुः फलनिरूपणम्                          | ****             | •••  | 413     |
| (47) | यथाशक्ति पार्वणानुष्ठानविधिः                      | ••••             |      | 414     |
|      | पात्रासंपत्तौ                                     | ••••             |      | 21      |

|      |                                                |                            | पुट     | सङ्ख्या |
|------|------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|
|      | एकस्यापि ब्राह्मणस्यालाभे                      |                            |         | 4.15    |
|      | पकद्रव्यसंपादनासंभवे आमश्राद्धेऽधिकारः         | ••••                       |         | 416     |
|      | सर्वश्राद्धेषु शूदः पार्वणविधानेनाममेव दद्य    | ात्                        | ••••    | ;,      |
|      | लब्धक्रीतादिपकानसद्भावेऽप्यामश्राद्धमेव        | द्विजै: कार्यम्            | •••     | 417     |
|      | पाकसामग्रीसद्भावेऽप्यनमिकादिनाऽऽमश्रा          | द्धं कार्यम्               | •••     | 22      |
|      | पक्षेनैव श्राद्धं क्वचिदावश्यकम्               |                            | ••••    | ,,      |
|      | भामशाद्धे विशेषः                               | ••••                       | ,       | 418     |
|      | आमद्रन्यस्याप्यसंभवे हेमश्राद्धम्              |                            |         | 419     |
|      | आमश्राद्धे हेमश्राद्धे च कर्तव्यांशस्य भेदः    | ••••                       |         | "       |
|      | हेमद्रव्यस्याप्यलाभे                           | ••••                       | ****    | 420     |
|      | श्राद्धाङ्गसंपादनासंभवे                        | ••••                       | ••••    | "       |
|      | विस्मृतपार्वणानुष्टानास्भवे                    | ••••                       |         | ,,      |
|      | संकल्पश्राद्धपार्वणश्राद्धये।भेंदप्रदर्शनम्    | ••••                       |         | 421     |
|      | अनुकल्पानुष्टानेऽपि शाठ्याभावे सति मुख्य       | पकल्पानुष्ठानफलं भवति      | i       | ,,      |
| (48) | प्रतिसांवत्सारिकश्राद्धम्                      | ****                       |         | 422     |
|      | यजमानस्याक्षामध्ये, कारणान्तरेण कालां          | तेपत्ती वाऽन्यरश्राद्धं व् | र्यात्  | ,,      |
|      | आब्दिकं मासिकं च श्राद्धं पार्वणवदनुष्टेय      | म्                         | • • • • | 423     |
|      | पितृमृताहे मातामहादिश्राद्धं न कार्यम्         | ****                       | ••••    | 424     |
|      | पैतृकस्य मातामहश्राद्धस्य च अमावास्या          | देकाले यागपद्यं, समान      | -       |         |
|      | तन्त्रत्वं च                                   | ****                       | ••••    | 425     |
|      | मातापित्रोस्सांवत्सारिकश्राद्धकालस्यैक्ये कर्त | व्यांशविचारः               |         | 426     |
|      | मातापित्रोर्युगपन्मरणे पौर्वापर्याज्ञाने       |                            |         | ,,      |
|      | भ्रात्रादीनां सांवत्सारिकश्राद्धदिनैक्ये श्र   | ।द्धमनेकं ज्येष्टादिकमेण   | П       |         |
|      | पृथगेव कार्यम्                                 |                            | ••••    | ,,      |

|              |                                    |                                  |                                  | पुट  | सङ्ख्या |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---------|
|              | अत्र वाक्यान्तरेण विरोधे त         | त्पारेहार:                       |                                  | •••  | 427     |
|              | मृताहश्राद्धं पार्वणवियानेनैकं     | तोहिष्टविधानेन वा                | कार्यम्                          | •••  | 428     |
|              | बहुसम्मतत्वात्पार्वणपक्षस्यैव      | परिश्राह्यत्वम्                  |                                  | •••• | 429     |
|              | परस्परविरुद्धानां स्मृतीनां वि     | वेषयभेदेन व्यवस्थ                | ī                                |      | 430     |
|              | अविभक्तैः प्रतिसांवत्सरिकश्र       | ाद्धकरणविषय <u>ः</u>             | 1.00                             | •••• | 431     |
| <b>(</b> 49) | नित्यश्राद्धादिविपयाणि             | π                                | ••••                             | **** | ,,      |
|              | नित्यश्राद्धनि रूपणम्              | ••••                             |                                  |      | ,,      |
|              | नित्यश्राद्धमुक्तकाले पार्वणवि     | ।धानेन यथ श्रद्धं र              | प्रथासा <b>मर्थ्यमनु</b> ष्टेयम् | Į    | 432     |
|              | काम्यश्राद्धनिरूपणम्               |                                  |                                  |      | ,,      |
|              | वृद्धिश्राद्धनिरूपणम्              | ••••                             | ••••                             |      | ,,      |
|              | वृद्धिश्राद्धकालविचारः             | ••••                             |                                  | ***  | 433     |
|              | वृद्धिश्राद्धे कर्तव्यविशेषनिरू    | गणम्                             |                                  | **** | 434     |
|              | वृद्धिश्राद्धे पैतृकप्रचारोपि दैवि | वेकप्रचार <sup>त्र</sup> दाश्रयण | यि:                              |      | 436     |
|              | वृद्धिश्राद्धे आवाहनादौ प्रयोग     | ाभेद:                            | ••••                             | **** | 439     |
| (50)         | वृद्धिश्राद्धप्रयोगः               | ••••                             |                                  | •••• | 441     |
|              | अर्घ्यप्रदाने विशेष:               | ••••                             | ****                             |      | 442     |
| `            | अम्रीकरणे विशेषः                   | ****                             | ••••                             | •••• | 443     |
|              | तृप्तिप्रश्नपिण्ड ानयोविंशेषः      |                                  | ••••                             | **** | 444     |
|              | पिण्डार्चनानन्तरं कर्तव्याविशे     | ोष:                              | ***                              |      | 445     |
|              | पार्वणस्य द्वैविष्यम्              |                                  |                                  | •••• | 446     |
| (51)         | अन्यदाभ्युदयिककर्मा                | नेरूपणम्                         | ••••                             | •••• | 446     |
|              | तत्र मातरस्सगणाधिषाः पूज           | याः                              | ••••                             | •••• | 448     |
| (52)         | कर्माङ्गश्राद्धविषयाणि             |                                  | ****                             | •••• | 450     |
| (53)         | तीर्थश्राद्धविषयाणि                | ••••                             | ***                              |      | 451     |



# स्मृति च न्द्रिका

### श्राद्यकाण्डप्रारम्भः.

उक्तमाहिके नित्यश्राद्धं, अधुना तत्प्रसङ्गाच्छ्राद्धप्रकरणः मारभ्यते

तत्रादौ श्राद्धमिहिमा । तत्र सुमन्तुः— श्राद्धात्परतरं नान्यच्छ्रेयस्करमुदाहृतम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः ॥ देवलोऽपि—

> अरोगः प्रकृतिस्थश्च चिरायुः पुत्रपौत्रवान् । अर्थवानर्थकामी च श्राद्धकामो भवेदिह ॥ परत्र च परां तुाष्टें लोकांश्च विविधान् शुभान् । श्राद्धक्रत्समवाप्नोति यशश्च विपुलं नरः ॥

याज्ञवल्क्योऽपि —

आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गे मोक्षं सुखानि च।
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नॄणां पितामहाः ॥
यमोऽपि—

ये यजन्ति पितृन् देवान् त्राह्मणान् सहुताश्चनान् । सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेव यजन्ति ते ॥ Smriti Cha.—Vol. V. आयुः पुत्रान् यशस्त्वर्गं कीार्ते पुष्टिं बलं श्रियम् । पश्न सुखं धनं धान्यं प्राप्तुयात्पितृपूजनात् ॥ मार्कण्डेयपुराणेऽपि—

> पिता पितामहश्चैव तथैव प्रितामहः। पिण्डसम्वान्धनो होते विज्ञेयाः पुरुषास्त्रयः ॥ लेपसम्वन्धिनस्त्वन्ये पितामहीपतामहात्। प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानश्च सप्तमः ॥ तथाऽन्ये पूर्वजास्स्वर्गे येचान्ये नरकौकसः । ये च तिर्यक्तवमापन्ना ये च भूतादिसंस्थिताः॥ तांत्सर्वान्यजमाना वै श्राद्धं कुर्वन्यथाविधि । समाप्याययते वत्स येन येन शुणुष्व तत्॥ अन्नमिकरणं यतु मनुष्यैः क्रियते भुवि । तेन तुष्टिमुपायान्ति ये पिशाचत्वमागताः॥ यदम्बु स्नानवस्नोत्थं भूमौ पतति पुत्रक । तेन ये तरुतां प्राप्तास्तेषां तृप्तिः प्रजायते ॥ यास्तु गन्धाम्बुकणिकाः पतन्ति धरणीतले । ताभिराप्यायनं तेषां ये देवत्वं कुले गताः॥ उद्धतेषु तु पिण्डेषु याश्वात्र कणिका भुवि । ताभिराप्यायनं तेषां ये तिर्यक्तवं कुळे गताः ॥ ये चादन्ताः कुले वालाः क्रियायोग्या ह्यसंस्कृताः । विपन्नास्ते तु विकिरसंमाजनजलाशिनः ॥

भुक्त्वा चाचमतां यच जलं यचािक्किसेचने ।
बाह्मणानां तथेवान्ये तेन तृप्तिं प्रयान्ति वै ॥
तेनानेककुले तत्र तत्तद्योन्यन्तरं गताः ।
प्रयान्त्याप्यायनं वत्स सम्यक् श्राद्धिक्रयावताम् ॥

### वृहस्पतिरपि-

य एवं वेचि मितमांस्तस्य श्राद्धफलं भवेत् । उपदेष्टाऽनुमन्ता च लोके तुल्यफलौ समृतौ ॥ इमं श्राद्धविधि पुण्यं कुर्याद्वाऽपि पठेतु यः । सर्वकामस्स बञ्जाति ह्यस्तत्वं च विन्दाते॥

तथाऽकरणेऽपि दोपस्तेनैव दार्शतः—

न तत्र वीरा जायन्ते नारोगा न शतायुषः । न च श्रेयोऽधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धं विवर्जितम् ॥ आदित्यपुराणेऽपि—

न सन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनिस यो नरः । श्राद्धं न कुरुते तत्र तस्य रक्तं पिवन्ति ते ॥ तथा धनाशुद्धावपि दोपो मार्कण्डेयपुराणे दर्शितः— अन्यायोपार्जितैर्द्रव्यैर्यच्छ्राद्धं क्रियते नरैः । तृष्यन्ति तेन चण्डालाः पुल्कसाद्याश्च योनयः ॥ इति ॥

इति स्मृतिचन्द्रिकायां श्राद्धमहिमा.

#### अथ श्राद्धभेदाः.

#### तत्र विश्वामित्रः—

निसं नेमित्तिकं काम्यं दृद्धिश्राद्धं सपिण्डनम् । पार्वणं चेति विज्ञेयं गौष्ठचं शुद्धचर्थमष्टमम् ॥ कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्पृतम् । यात्र।स्वेकादशं प्रोक्तं पुष्टचर्थं द्वादशं स्मृतम् ॥

तत्र नित्यनैमित्तकयोर्छक्षणं पारस्करेणोक्तम्—
अहन्यहानि यच्छ्राद्धं तन्नित्यमिति कीर्तितम् ।
वैश्वदेविविहीनं तु अशक्तोष्युदकेन तु ॥
एकोदिष्टं तु यच्छ्राद्धं तन्नैमित्तिकमुच्यते ।
तद्प्यदैवं कर्तव्यमयुग्मानाशयेद्विजान् ॥ इति ॥

काम्यादीनां लक्षणं वृद्धविसष्टेनोक्तम्—
अभिप्रेतार्थिसिद्धचर्थं काम्यं पार्वणवत्समृतम् ।
पुत्रजन्मविवाहादौ वृद्धिश्राद्धमुदाहृतम् ॥
नवानीतार्ध्यपात्रं च पिण्डश्च परिकीर्यते ।
पितृपात्रेषु पिण्डेषु सपिण्डीकरणं तु तत् ॥
प्रतिपर्व भवेद्यस्मात् भोच्यते पार्वणं तु तत् ।
गोष्ठचां यत्कियते श्राद्धं गोष्ठीश्राद्धं तदुच्यते ।
वहूनां विदुषां प्राप्तौ सुखार्थं पितृतृप्तये ॥

इति । शुद्धचर्थस्य लक्षणं प्रचेतसोक्तम्— क्रियते शुद्धये यतु ब्राह्मणानां तु भोजनम् । गुद्धचर्थमिति तत्त्रोक्तं श्राद्धं पार्वणवत्कृतम् ॥
कर्माङ्गादीनां लक्षणं पारस्करेणोक्तम्—
निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा ।
ज्ञेयं पुंसवने श्राद्धं कर्माङ्गं विधिवत्कृतम् ॥
देवानुद्दिश्य क्रियते यत्तदैविकमुच्यते ।
तिन्नत्यश्राद्धवत्कुर्याद्वादश्यादिषु यत्नतः ॥
गच्छन् देशान्तरं यद्धि श्राद्धं कुर्यातु सर्पिषा ।
तद्यात्रार्थमिति मोक्तं मत्रेशे च न संश्रयः ॥ इति ।
अत्र कर्माङ्गवचनमकरणे कर्मवैगुण्यज्ञापनार्थम् । सर्पिषा सर्पिः प्रधानकेनेत्यर्थः । अन्यथा केवलेन तृप्तरशक्यत्वात् ॥
इति स्मृतिचन्द्रिकायां श्राद्धभेदाः

# अथ श्राद्धाधिकारिनिर्णयः

तत्र वृहस्पतिः---

प्रमीतस्य पितुः पुत्रैः श्राद्धं देयं प्रयत्नतः । ज्ञातिवन्धसुहृच्छिष्यऋत्विग्भृत्यपुरोहितैः ॥ इति ॥ पुत्राभाव इति शेपः । पितुर्ग्रहणं मातुरपि पदर्शनार्थम्— अत एव सुमन्तुः—

मातुः पितुः प्रकुर्वीत संस्थितस्यौरसस्सुतः ॥ इति । एतदनुपनीतेनापि कार्यम् । तदाह सुमन्तुः— श्राद्धं कुर्यादवश्यं तु प्रभीतिपितृको हि यः । व्रतस्थो वाऽव्रतस्थो वा एक एव भवेद्यदि ॥

अत्रतस्थोऽनुपनीतः । अत एव दृद्धमनुः— कुर्यादनुपनीतोपि श्राद्धमेको हि यस्सुतः । पितृयज्ञाहुतिं पाणौ जुहुयाह्राह्मणस्य सः ॥ इति ।

अत्र विशेषमाह व्याघ्रः—

कृतचौलस्तु कुर्वीत उदकं पिण्डमेव च। स्वधाकारं प्रयुक्जीत वेदोचारं न कार्येत्॥

मातापित्रोरिति शेषः । स्मृत्यन्तरेऽपि— कृतचूडोऽनुपेतस्तु पित्रोक्श्राद्धं समाचरेत् । इदाहरेत्स्वधाकारं न तु वेदाक्षराण्यसौ ॥ इति ॥

वेदाक्षराण्यपि प्रयोक्तव्यानीसाह— नं ह्यस्मिन् युज्यते कर्म किञ्चिदामौज्जिवन्धनात् । नाभिव्याहारयेद्वह्यः स्वधानिनयनाहते ॥ इति ।

एवश्चात्र विकल्पो द्रष्टव्यः । पुत्राभावे तु शङ्कोक्तम्— पितुः पुत्रेण कर्तव्याः पिण्डदानोदकक्रियाः । पुत्राभावे तु पत्नी स्यात् पन्नचभावे तु सोदरः ॥

इति । पुत्रग्रहणेनात्र मुख्या गौणाश्च गृह्यन्ते— विण्डदोंऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे परःपरः ।

इति याज्ञवल्क्यस्मरणात्। अतो द्विविधपुत्राभावे 'पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्' इति वचनार्थः। तदपि पौत्राभावविषयम्— पौत्रोथ पुत्रिकापुत्रः स्वर्गपाप्तिकरात्रुभौ । रिक्थे च पिण्डदाने च समौ तौ परिकीर्तितौ ॥

इति वृहस्पतिना गौणपुत्रसामान्याभिधानात् । न चैत्रं पिण्ड-दाने पुत्रपौत्रयोर्विकल्पस्स्यादिति शङ्कनीयम्,

पुत्रेषु विद्यमानेषु नान्यो वै कारयेत्स्वधाम्।

इति ऋश्यगृङ्गस्मरणात्।

नैतत्पोत्रेण कर्तव्यं पुत्रवांश्चेत्पितामहः।

इति कात्यायनस्मरणात्। पुत्राभावे तु पत्नी स्यादिस्रेतद्यज्ञपत्न्या दायहरत्वात्तद्विषयम्। अन्यथा तु यो दायहरस्स एव
दद्यात्। अत एव विष्ण्वापस्तम्बौ 'यश्चार्थहरस्स पिण्डदायी,
पुत्रः पितृवित्ताभावे पिण्डं द्यात्' इति। अत एव याज्ञवस्वयेनाऽपि—

पिण्डदोंऽशहरश्चैपां पूर्वाभावे परः परः । इति पिण्डदत्वांशहरत्वयोरैकाधिकरण्यमुक्तम् । एवं सोदरेऽपि द्रष्ट-व्यम् । एवञ्च यदुक्तं मनुना—

> भ्रतॄणामेकजातानां एकश्चेत्पुत्रवान् भवेत् । सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मनुरव्रवीत् ॥ इति ॥

तत्र पुत्रग्रहणं ग्रामस्य तात इतिवत् प्रशंसार्थमित्यवगन्तव्यम् । अन्यथा 'पत्नीदुहितरः' इसाद्यसमञ्जसं स्यात् । अनेनैवाभिपा-येणगौतमोऽपि 'पुत्राभावेऽस्य वान्यवाः सपिण्डाः मातृसीप- ण्डाः शिष्याश्च द्युः । तद्भावे ऋत्विगाचार्यौ व्हि । मातृ-सिपण्डा मातुल्लादयः । सिपण्डाभावे समानोदकाः पिण्डं द्युः । तथाच मार्कण्डेयपुराणे—

पुत्राभावे सिपिण्डास्तु तद्भावे तु सोद्काः ।

मातुस्सिपिण्डा ये वा स्युर्थे वा मातुश्च सोद्काः ॥
कुर्युरेनं विधि सम्यगपुत्रस्य सुतास्समृताः ।
कुर्यान्मातामहायैवं पुत्रिकातनयस्तथा ॥
सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युस्स्वभर्तॄणाममन्त्रकम् ।
तद्भावे च नृपातेः कार्यत्स्वकुटुम्बिनाम् ॥
तज्जातीयैः नरैस्सम्यग्दाहाद्यास्सकलाः कियाः ।
सर्वेषामेव वर्णानां वान्धवे। नृपातिर्यतः ॥

श्री विष्णुपुराणे पराशरोपि-

पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा तद्वद्वा भ्रातृसन्तिः।
सिपण्डसन्तिर्वाऽपि कियार्हा नृप जायते॥
तेपामभावे सर्वेषां समानोदकसन्तितः।
मातृपक्षस्य पिण्डेन सम्बद्धा ये जल्लेन वा॥
कुलद्वयेऽपि चोत्सन्नैस्न्नीभिः कार्याः किया नृप।
तत्सङ्घातगतैर्वाऽपि कार्याः प्रेतस्य वै कियाः॥
उत्सन्नवन्धुरिक्थानां कारयेदवनीपतिः। इति।

उक्तेपु पुत्रादिषु कस्य कस्मिन्कर्मण्यधिकार इत्याशङ्कच स एवाह— पूर्वाः क्रिया मध्यमाश्च तथा चैवोत्तराः क्रियाः ।
तिप्रकाराः क्रिया होतास्तासां भेदान् शृणुष्व मे ॥
आद्याहाद्वादशाहाच मध्ये यास्स्युः क्रिया मताः ।
ताः पूर्वा मध्यमा मासि मास्येकोदिष्टसं क्रिकाः ॥
मेते पितृत्वमापन्ने सिपण्डीकरणादनु ।
क्रियन्ते याः क्रियाः पित्रचाः पोच्यन्ते ता नृपोत्तराः ॥
पितृमातृसिपण्डेस्तु समानसि छैस्तथा ।
तत्तसङ्घातगतैश्चेव राज्ञा वा धनहारिणा ॥
पूर्वाः क्रियाश्च कर्तव्याः पुत्राचैश्चोत्तराः क्रियाः ।
दौहित्रैर्वा नृपश्चेष्ठ कार्यास्तत्तनयेस्तथा ॥ इति ॥

सिषण्डाच्चरविनपत्यन्तैः पूर्वाः क्रियाः मध्यमाश्च कर्तव्याः । पुत्राचिरेव भ्रातसन्तसन्तैदौद्धित्राचैश्चोत्तराः क्रियाः कर्तव्या न सिषण्डाचैरविनपसन्तैरित्यर्थः । दौहित्रेषु तु भविष्यत्पुराणो-क्तो विशेषः—

यथा त्रतस्थोऽपि सुतः पितुः कुर्यात्क्रियां नृप । उदकाद्या महावाहो दौहित्रोऽपि तथाऽईति ॥ इति ॥

ननु च पुत्राभावे तु पत्नी स्यादित्येतत्—'सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्वभर्तॄणाममन्त्रकम्' इति पुराणवचनेन विरुध्यते । मैवम्— पुत्राभावे तु पत्नी स्यादियेतद्वाह्मादिविवाहोढादिविषयं, तस्या यज्ञान्वितत्वेन तत्रैव पत्नीशब्दप्रयोगात् । इतस्त्र तु— कयकीता तु या नारी न सा पत्नी विधीयते।
न सा देवे न सा पित्रचे दासीं तां कवयो विदुः ॥
इति पत्नीत्वाभावात स्वभर्तृणाममन्त्रकमिति पुराणवचनं तादिः
पयम् । यद्वा—पुत्राभावे तु पत्नी स्यादिसेतद्वस्रवादिनीवि
पयम्, तस्या अध्ययनसद्भावेन मन्त्रयोगित्वात् । पुराणवचनं त्वध्ययनविहीनसद्योवध्वभित्रायमित्यनुसन्धेयम् । यदत्र युक्तं
तद्गाह्यम् । पत्नचां तु विशेषमाह द्यद्यमनुः—

अपुत्रा शयनं भर्तुः पालयन्ती व्रते स्थिता । पत्नी दद्यात्तु तित्पण्डं कृतस्त्रमंशं लभेत च ॥

इति । शयनं पालयन्ती सुसंयतेत्यर्थः । विष्णुरापि— श्वश्रादीनां तथा पिण्डं पत्नी दद्यात्सुसंयता ।

इति । यतु कात्यायनेनोक्तं—

पुत्रीक्शिष्योऽथवा पत्नी पिता भ्राताऽथवा गुरुः। स्त्रीहारी धनहारी च कुर्युः पिण्डोदकक्रियाम्॥ इति,

यदापि वृद्धशातातपेन-

मातुलो भागिनेयस्य स्वस्तीयो मातुलस्य च ।
श्वशुरस्य गुरोश्चेव सख्युर्मातामहस्य च ॥
एतेषां चैव भार्याणां स्वसुर्मातुः पितुस्तथा ।
श्राद्धमामं तु कर्तव्यमिति वेदविदां स्थितिः ॥ इति,
अत्रापि श्रीविष्णुपुराणवचनानुसारेण व्यवस्था वेदितव्या ।

### यत्तु कात्यायनेनोक्तं—

अपुत्रायां पितर्देद्यात्सपुत्रायां तु न क्वचित् ।
न पुत्रस्य पिता कुर्यात् नानुजस्य तथाऽग्रजः ॥
इति, तत् स्नेद्दविद्दीनिपित्रादिविषयम् । अत एव वोधायनः—
पित्रा श्राद्धं न कर्तव्यं पुत्राणां तु कथञ्चन ।
भ्रात्रा नैव च कर्तव्यं भ्रातृणां च कनीयसाम् ॥
अपि स्नेद्देन कुर्यातां सपिण्डीकरणं विना ।
गयायां तु विशेषेण ज्यायानिप समाचरेत् ॥ इति ॥
अत्र धनद्दारित्वादिनिमित्ताभावेऽपि कृतेऽभ्युद्य इत्याद्द दृद्धशातातपः—

पितुक्क्शाद्धं तु कर्तव्यं सर्वेषां वर्णलिङ्गिनाम्।
एवं कुर्यान्नरस्सम्यङ्क्षहतीं श्रियमान्नयात्॥
इति । लिङ्गिन आश्रमिणः । एतच्च सवर्णाभिनायेण, अन्यथा दोपश्रवणात्। तथाच मरीचिः—
ब्राह्मणो ह्यसवर्णस्य यः करोत्योध्वदैहिकम्।
तद्वर्णत्वमसौ याति इह लोके परत्र च॥
पारस्करोऽपि—

न ब्राह्मणेन कर्तव्यं शूद्रस्य त्वौर्ध्वदैहिकम् । शूद्रेण वा ब्राह्मणस्य विना पारशवात्क्वचित् ॥ इति स्मृतिचन्द्रिकायां श्राद्धाधिकारिनिर्णयः

# अथ मातामहश्राद्धाधिकारिनिर्णयः

तत्र पुलस्तः--

मातुः पितरमारभ्य त्रयो मातामहाः स्मृताः । तेपां तु पितृवच्छ्राद्धं कुर्युर्दुहितृसूनवः ॥ पितृवच्छ्राद्धं पार्वणमिसर्थः । तच्च श्राद्धमावक्यकम् । अत एव व्यासः---

पितृन् मातामहांश्चैव द्विजञ्श्राद्धेन तर्पयेत् । अनृणश्च पितृणां तु ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ पुराणेऽपि—

> कृत्वा तु पैतृकं श्राद्धं पितृत्रभृतिषु त्रिषु । कुर्यान्मातामहानां च तथैवानृण्यकारणात् ॥ .

इति । आनृण्यग्रहणं नित्यत्वज्ञापनार्थम् । अत एवाकरणे दोषः पुराणे दर्शितः—

> पार्वणं कुरुते यस्तु केवलं पित्हेतुकम् । मातामहं न कुरुते पितृहा स प्रजायते ॥ पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा भ्रुवम् । अविशेषेण कर्तव्यं विशेषात्रस्कं वजेत् ॥

इति । यत्र यस्मिन् कर्मणि पितरः पूज्यन्ते तत्राविशेषेण मातामहा अपि पूज्या इत्यर्थः । अनेन सर्वस्मिन्नपि पितृ श्राद्धे मातामहश्राद्धमपि कार्यमित्युक्तं भवति । अत्र केषु चिद्दपवादमाह कात्यायनः— कर्षूसमन्वितं मुक्त्वा तदाद्यं श्राद्धपोडशम् । प्रत्याब्दिकं च शेषेषु पिण्डास्स्युष्पाडिति स्थितिः ॥

इति । कर्पूसमान्वतं सपिण्डीकरणश्राद्धम् । पोडशग्रहणमे-कोहिष्टोपलक्षणार्थम् । एवच यन्मातामहश्राद्धं पितृश्राद्धपु विहितं तत्रैव दोपानृण्ययोराभिधानात्तदेव सर्वदौहित्रसाधार-णम् । यः पुनर्धनहारी दौहित्रः स नवश्राद्धाद्यपि कुर्यादेव । 'यो यत आददीत स तस्मै श्राद्धं कुर्यात्' इति स्मरणात् । अनेनैवाभित्रायेण स्कन्दोपि—

श्राद्धं मातामहानां तुं अवश्यं धनहारिणा ।
दौहित्रेणार्थानिष्कृत्य कर्तव्यं विधिवत्सदा ॥
इति । यो धनहारी दौहित्रः तेनावश्यं नवश्राद्धाद्यौध्वदैहिकं कार्यमित्यर्थः । तत्रोपपत्तिमाह स एव—
मल्लेमतन्मनुष्याणां द्रविणं यत्मकीर्तितम् ।
तद्गृह्णन् मलमादत्ते दुर्भेदं ज्ञानिनामापे ॥
ऋषिभिस्तस्य निर्दिष्टा निष्कृतिः पावनी परा ।
आ देहपतनात्कुर्यात्तस्य पिण्डोदकक्रियाम् ॥

इति। ननु च---

कुर्यान्मातामहश्राद्धं नियमात्पुत्रिकास्रुतः । उभयोरपि सम्बद्धः कुर्यात्स उभयोरपि ॥

इति यमेन पुत्रिकापुत्र एव नियमग्रहणादन्यत्र नियमो न गृह्यते, मैवं-वचनार्थापारिज्ञानात् । अस्यार्थः--द्विविधो हि पुत्रिकापुत्रः, एको मातामहेन सम्बद्धः अपरः पितृमाता-महाभ्यामिति । तत्र प्रथमो मातामहश्राद्धं नियमेन कुर्यात् पितृ श्राद्धमिच्छ्या, य उभयसम्बद्धः स उभयोरपीति । अतो ना-नेन नियमोऽवगम्यते । यदपि मनुनोक्तं--

दौहित्रो हाखिलं रिक्थमपुत्रस्य पितुईरेत्।
स एव दद्यात् द्वौ पिण्डौ पित्रे मातामहाय च ॥
इति, तदापि यो धनहारी दौहित्रस्स एव पितृमातामहयोनेवश्राद्धाद्यौध्वदैहिकं कुर्यात्, नेतर इत्यवंपरं न पुनारित
रस्य श्राद्धमात्रानिषेधार्थ, पूर्वोक्तानृण्यादिप्रतिपादकवचनिरो
धात्। एवश्च यत्कैश्चिदुक्तं धनहारिपुत्रिकापुत्रयोर्मातामहश्राद्धमावश्यकं नान्यस्येति, तत् पूर्वोक्तवचनादर्शननिवन्धनामित्युपेक्षणीयम्। पुत्रिकापुत्रश्राद्धे विशेषमाह मनुः—

मातुः प्रथमतः पिण्डं निर्वपेत्पुत्रिकास्नुतः । द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥

इति । द्वचामुख्यायणे तु पुत्रिकापुत्रे उश्चनसोक्तो विशेषः— मातामह्यं तु मात्रादि पैतृकं पितृपूर्वकम् । मातृतः पितृतो यस्माद्धिकारोस्ति धर्मतः ॥

इति । क्षेत्रजे तु द्रचामुष्यायणे देवलोक्तं—
द्रचामुष्यायणका दद्यः द्वाभ्यां पिण्डोदके पृथक् ।
इति । द्वाभ्यां पितृमातृवर्गाभ्यामित्यर्थः । अत्र क्रमविशेषमाह
मराचिः—

सगोत्रो वाडन्यगोत्रो वा यो भवेद्विधिना सुतः।
पिण्डं श्राद्धविधानं च क्षेत्रिणे प्राग्विनिर्वपेत्॥
वीजिने तु ततः पश्चात् क्षेत्री जीवित चेत्वविद्याः।
वीजिने दद्युरादौ तु सृते पश्चात्प्रदीयते॥
इति। क्षेत्रिण इति शेषः।

इाते स्मृतिचिन्द्रकायां मातामहश्राद्धाधिकाारीनिर्णयः.

#### अथ जीविपत्कश्राद्धनिर्णयः.

#### तत्र कात्यायनः---

सिपतुः पितृकुत्येषु अधिकारो न विद्यते । न जीवन्तमितकम्य किञ्चिदद्यादिति श्रुतिः ॥ इति । पितृकृत्येषु श्रादेषु पितामहादिसम्बन्धेष्विसर्थः । अत्र केषुचिदपवादो मैत्रायणीयपरिशिष्टे दर्शितः—

उद्राहे पुत्रजनने पित्रचेष्टचां सौमिके मखे। तीर्थे ब्राह्मण आयाते पडेते जीवतः पितुः॥ इति। जीवतः पितुः पुत्रस्य पडेते श्राद्धकाला इत्यर्थः। पित्रचेष्टचां चातुर्मास्त्रेषु, सौमिके मखे सोमयागादौ पुरोडा-शात्पिण्डदाने च। एतत्साम्निकाभिमायम्। अत एव सुमन्तुः-

> न जीविपतृकः कुर्याच्छ्राद्धमग्निमृते हिज । येभ्य एव पिता दद्यात्तेभ्यः कुर्वीत साग्निकः ॥

पितामहोऽप्येवमेव कुर्याज्जीवति साप्तिकः। सामिकोऽपि न कुर्वीत जीवति प्रिपतामहे ॥ इति ॥ प्रितामहग्रहणं पितृपितामहोपेतप्रिपतामहप्रदर्शनार्थम् । अत एव विष्णः-- 'पितारे पितामहे प्रिपतामहेच च जीवाते नैव दद्यात ' इति । पितरि पितामहे च जीवति कथं कार्यमित्यपेक्षिते स एवाह- पितरि जीवति यः श्रादं कुर्यात्स येषां पिता कुर्यात्तेषां कयीत पितारे पितामहे च येपां पितामहः' इति । तथा पि ।दिषु त्रिषु द्वयोरेकस्य वा मरणेऽपि तेनैवोक्तं-- 'यस्य पिता मेतस्स्यात्स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात्परं द्वाभ्यां दद्यात् । यस्य पितामहः प्रेतस्स्यात्तस्मै पिण्डं निधाय प-पितामहात्परं द्वाभ्यां दद्यात् । यस्य पितामहप्रपितामहौ च प्रेतौ स्यातां यस्य पिता प्रितामहश्च पेतौ स्यातां स पित्रे पिण्डं निधाय पितामहात्परं द्राभ्यां दद्यात्' इति। भविष्यत्पुराणे पितरि जीवति द्वयोरेव श्राब्दमुक्तं—

जीवमाने न देयं स्याद्यस्माद्भरतसत्तम ।

तस्माज्जीविपता कुर्योद्वाभ्यामेव न संशयः ॥

इति । मनुस्तु त्रिषु यो जीवित तमेव श्राद्ध भोजयेदित्याहश्रियमाणे तु पितिर पूर्वेपामेव निर्वेषेत् ।

विमवद्भावितं श्राद्ध स्वकं पितरमाशयेत् ॥

पिता यस्य तु रुत्तस्स्याज्जीवेद्घाऽपि पितामहः ।

पितुस्तु नाम संकीर्त्य कीर्तयेत्प्रपितामहम् ॥

## पितामहो वा तच्छ्रादं भुश्रीतेत्यत्रवीन्मनुः ॥

इति । पूर्वेषां पितामहादीनाम् । निगमोऽपि—'यो जीवाति पितृणां तं भोजयित्पित्तस्थान इसेके, जीवतामजीवतां वा देय-मेवेति हिरण्यकेतुः' इति । एवं पिण्डीपतृयक्वेऽपि द्रष्टव्यम् । अत एव याज्ञवल्क्यः—

> होमतः पितृयज्ञस्य जीवेत्पितारे जीवतः । पितरं भोजयित्वा वा पिण्डौ निर्दृणुयात्पिता ॥ उभौ यस्य व्यतीतौ तु जीवेचेत्प्रपितामहः । पिण्डौ निर्दृणुयात्पूर्वौ भोजयेत्प्रपितामहम् ॥

इति । यमस्तु होमोडापे पाक्षिक इसाह—पित्रचं जीविपतुर्नोक्तमग्रौ होमोडापे पाक्षिकः ।
येभ्यो वाडिप पिता तेभ्यो दद्याद्वैतानकर्मणि ॥
दद्यात्तेभ्यः परेभ्यस्तु जीवेचेत्त्रितयं यदि ।

इति । पित्रचं पिण्डदानं, वैतानकर्माण पिण्डपित्यज्ञ इसर्थः। आपस्तम्बस्तु पितारे जीवति न पिण्डदानं नित्यमित्याह—
'यदि जीवाति पिता न दद्यादा होम। त्त्यक्त्वा विरमेत्'
इति । अत्र यथास्वशाखं व्यवस्था । भविष्यत्पुराणेऽपि
श्राद्धे प्रत्यक्षार्चनं निषिद्धमित्युक्तं—

प्रसक्षमर्चनं श्राद्धे न युक्तं मनुरत्रवीत्। Smriti Cha.—Vol. V. पिण्डानिर्वापणं चापि महापातकसम्मितम् ॥
इति । मनुरत्र ज्ञानवान्, मनुना तु प्रत्यक्षार्चनस्योक्तत्वात् ।
इति स्मृतिचन्द्रिकायां जीविषतृश्राद्धाधिकारनिर्णयः.

#### अय श्राद्धकालाः.

तत्र याजवल्क्यः---अमावास्याऽष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम् । द्रव्यं ब्राह्मणसम्पत्तिः विषुवत्सूर्यसङ्कमः ॥ व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः। श्राद्धं प्रति रुचिश्रैव श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः॥ इति । यस्यां तिथौ सूर्याचन्द्रमसोः सन्निकर्षः साऽमावा-स्या । तस्यां तिथौ श्राद्धमावश्यकम् । तथाच लौगाक्षिः— श्रादं कुर्याद्वइयं तु प्रमीतिपतृकस्स्वयम्। इन्दुक्षये मासि मासि वृद्धौ त्रत्यब्दमेव च ॥ इति । इन्दुक्षयोऽमावास्या । अष्टका मार्गशीर्पादिमासचतुष्ट-यापरपक्षाष्ट्रम्यः, 'हेमन्तिशिश्रियोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्ट्रमीष्वष्ट-काः' इति शौनकस्मरणात्। अत्रापि श्राद्धमावश्यकं— अमावास्याव्यतीपातपौर्णमास्यष्टकासु च। विद्यान् श्राद्धमकुर्वाणः प्रायाश्चित्तीयते तु सः॥ इति पितामहस्मरणात् । दृद्धिः पुत्रादिः । अत्रापि श्राद्धमाव-इयकम्-

वृद्धौ न तिपंता यैर्वे देवता गृहमेधिभिः। तद्दानमासुरं सर्वमासुरो विधिरेव सः॥

इति वृद्धशातातपस्मरणात् । कृष्णपक्षोपरपक्षः । अत्रापि श्राद्धं नित्यम्, 'शाकेनाप्यपरपक्षं नातिक्रामेत्' इति कात्यायनस्म-रणात् । अत्र विशेषमाह विसष्टः—'अपरपक्ष ऊर्ध्व चतुथ्यीः पितृभ्यो दद्यात् ' इति । ऊर्ध्व चतुर्थ्याः पश्चमीमारभ्येत्यर्थः । गौतमोऽपि-- अथ श्राद्धममावास्यायां पितृभ्यो दद्यात्पः श्चमीत्रभाति वाऽपरपक्षस्य यथाश्राद्धं सर्वस्मिन्वा ' इति । अपरपक्षस्य पञ्चमीमारभ्य पितृभ्यो दद्यात् सर्वस्मिन्वाऽ-परपक्षे प्रतिपदमारभ्येत्यर्थः । कासायनोऽपि-- अपरपक्षे श्राद्धं कुर्वीतोध्वं चतुर्थ्या यदहस्सम्पद्येत' इति । चतुर्थ्या ऊर्ध्व यस्मिन्नहनि द्रव्यादि सम्पद्येत तस्मिन्वा कुर्या-दित्यर्थः । अनेनैकस्मिन्नहानि श्राद्धं कुर्यादित्युक्तं भवति । उक्तं च गौतमेन—'सर्वस्निया द्रव्यदेशब्राह्मणसांनिधाने वा' इति। अत्र यथासामध्ये व्यवस्था । अत एव गौतमः—'कालः नियमक्काक्तितः ' इति । अत्र सामर्थ्यतः कालनियमो भव-तित्यर्थः। यदैकस्मिन् अहनि तदा पृथगेव अमावास्याः श्राद्धं कार्यम् । 'अमावास्याऽष्टका दृद्धिः कृष्णपक्षः' इति पृथगुपादानात् 'अपरपक्षे यदहस्सम्पद्येत अमावास्यायां विशेषेण ' इति नियमस्मरणात्, तथा-

न निर्वपति यक्श्राद्धं प्रमीतिपत्को दिजः।

इन्दुक्षये मासि मासि प्रायाश्चित्तीयते तु सः ॥
इति व्याघ्रेणाकरणे प्रायश्चित्तियानाच । तथा 'यथा
कथि चित्रत्यानि कुर्यादिन्दुक्षयादिपु' इति हारीतेन नित्यः
त्वाभिधानात् । अतो यत्कैश्चिदुक्तं—'अमावास्याश्चाडमापरपक्षिकश्चाद्धेन विकल्प्यते' इति, तद्पास्तम् । अपरपक्षे
पुनरापस्तम्बोक्तो विशेषः । 'मासिमासि कार्यमपरपक्षस्यापराक्वः श्चेयांस्तथाऽपरपक्षस्य जवन्यान्यहानि' इति । जवन्यानि दशम्यादीनि । अत एव मनुः—

कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जियत्वा चतुर्दशीम् । श्राद्धे प्रशम्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः ॥ इति । दशम्यादितिथिषु चतुर्दशीं वर्जियत्वेत्यर्थः । चतुर्दशी त शस्त्रहतानामेव । यथाऽऽह याज्ञवल्क्यः—

प्रतिपत्त्रभृति ख्याता वर्जीयत्वा चतुर्दशीम् । शस्त्रण तु हता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ इति । शस्त्रग्रहणं विषादेरापे प्रदर्शनार्थम् । अत एव म राीचिः—

विषशस्त्रश्वापदाहितिर्यग्त्राह्मणघातिनाम् । चतुर्दश्यां क्रिया कार्या अन्येषां तु विगर्हिता ॥ प्रचेता अपि—

> वृक्षारोहणलोहाद्यैः विद्युज्जलविपादिभिः । निस्तदंष्ट्रिविपन्नानां तेषां शस्ता चतुर्दशी ॥

इति । अत्र विशेषमाह गर्गः—
चतुर्दश्यां तु यच्छ्राद्धं सिषण्डीकरणात्परम् ।

एकोदिष्टविधानेन तत्कार्यं शस्त्रघातिने ॥

इति । शस्त्रघातिने यदाऽऽपरपक्षिकश्राद्धं चतुर्दश्यां क्रियते तदैकोहिष्टविधानेन नान्यथेत्यर्थः । अत एव सुमन्तुः—

एकापिण्डीकृतानां तु पृथक्तवं नोपपद्यते । सपिण्डीकरणाद्ध्वं ऋते कृष्णचतुर्दशीम् ॥

इति । यतु मार्कण्डेयपुराणे—

प्रतिपद्धनलाभाय द्वितीया द्विपदपदा ।

परार्थिनां तृतीया तु चतुर्थी शत्रुनाशिनी ॥

पश्चम्यां श्रियमाप्ताति पष्टचां पूज्यो भवेन्नरः ।

गाणाधिपसं सप्तम्यामष्टम्यामृद्धिमृत्तमाम् ॥

श्रियो नवम्यामाप्ताति दशम्यां पूर्णकामताम् ।

वेदांस्तथाऽऽप्रुयात्सर्जानेकादश्यां कियापरः ॥

द्वादश्यां जयलाभं च पाप्ताति पितृपूजकः ।

प्रजामिष्टां पश्चन् मेध्यान् स्वातन्त्वचं बुद्धिमृत्तमाम् ॥

दीर्घमायुस्तथैश्वर्यं कुर्वाणस्तु त्रयोदशीम् ।

अवाप्तोति न सन्देहः श्राद्धं श्राद्धपरी नरः ॥

युवानः पितरो यस्य मृताश्रास्त्रेण वा हताः ।

तेन कार्यं चतुर्दश्यां तेषां सिद्धिमभीष्सता ॥

श्राद्धं कुर्वन्नमावास्यां यत्रेन पुरुषदशुचिः। सर्वान्कामानवाम्रोति स्वर्गे चानन्तमञ्जूते ।

इति, तत् निसत्वनिराकरणार्थं न, किंतु कालविशेषात्कल-विशेषो भवतीत्येवंपरम्, अत एवापस्तम्बः—'सर्वेष्नेवा-परपक्षस्याहस्सु कियमाणे पितृन् पीणाति कर्तुस्तु कालनि-यमात्फलविशेषः' इति । प्रकृतसुच्यते—अयनद्वयं मकरक-र्कटकसंक्रान्ती । अत्रापि श्राद्धं नित्यम् । अत एव विष्णु-पुराणे पराशरः—

> उपस्चवे चन्द्रमसो रवेश्च त्रिष्वष्टकास्वष्ययनद्वये च। पानीयमप्यत्र तिलैंबिमिश्नं दद्यात्पित्रभ्यः प्रयतो मनुष्यः॥ श्राद्धं कृतं तेन समास्सहस्रं रहस्यमेतित्पतरो वदन्ति॥

अत्र पानीयमप्यत्रेति वचनादयनश्राद्धं नित्यमिति गम्यते । जातूकण्योपि---

ग्रहोपरागे विषुवे च जाते पित्रचे मघायामयनद्वये च।
निसं च शह्वे च तथैव पद्मे दत्तं भवेत्रिष्कसहस्रतुल्यम् ॥
इति । अत्र नित्यं दत्तं निष्कसहस्रतुल्यमित्यन्वयः । पित्रचे
नभस्यापरपक्षे या मघा तस्चामित्यर्थः । शङ्कादिस्वरूपमि तेनैवोक्तं—

शक्वं पाहुरमावास्यां क्षीणसोमां द्विजोत्तमाः । अष्टकासु भवेत्पद्मं तत्र दत्तं यथाऽक्षयम् ॥ इति। अथवा पद्मं शङ्कोक्तं--

यथा विष्टिर्व्यतीपातो भानुवारस्तथैव च । पद्मकं नाम तत्र्योक्तमयनाच चतुर्गुणम् ॥

इति । यत्तु विष्णुनोक्तं—'आदिससङ्क्रमो विषुवद्वयं व्यती-पातो जन्मर्क्षमभ्युदयश्च,

> एतांश्च श्राद्धकालान्वै काम्यानाह प्रजापतिः। श्राद्धमेतेषु यद्दत्तं तदानन्त्याय कल्पते॥

इति, तदाप न नित्यत्विनराकरणार्थम् । वचनद्वयेनाग्निहोत्रा-दिविन्नत्यत्वकाम्यत्वयोरिवरोधात् । द्रव्यं ब्राह्मणसम्पितिरिति, द्रव्यस्य श्राद्धाईस्य ब्राह्मणस्य वा वक्ष्यमाणस्य सम्पिति-र्छाभो यस्मिन् काले सः श्राद्धकाल इसर्थः । अत्रापि श्रा द्धमावक्ष्यकम् । यथाऽऽह हारीतः—

तीर्थे द्रव्योपपत्तौ तु न कालमवधारयेत् । पात्रं च ब्राह्मणं प्राप्य सम्यक्छ्राद्धं विधीयते ॥ इति । तीर्थे गङ्गादि । विषुवत् मेषे तुलायां च सूर्यसङ्क्रमः । अत्र पुलस्त्योक्तो विशेषः—

अयनद्वितये श्राद्धं विषुवद्वितये तथा । युगादिषु च सर्वास्तु पिण्डनिर्वापणादते ॥ इति । सूर्यसङ्कमः सूर्यस्य राशितो राज्यन्तरगमनम् । सूर्य-सङ्कम इत्यनेनैव सङ्कान्तिमात्रसिद्धौ अयने विषुवे चेति पृथग्वचनं फलभूयस्त्वार्थम् । अत एव शङ्कः— हस्तिच्छायासु यद्दत्तं यद्दत्तं राहुदर्शने । विपुवत्ययने चैव सर्वमानन्यमञ्जुते ॥

इति । व्यतीपातो योगिविशेषः वृद्धमनुनोक्तः— श्रवणाश्विधनिष्ठार्द्यानागदैवतमस्तकैः । यद्यमा रविवारेण व्यतीपातस्स उच्यते ॥

इति । यद्यमावास्या रिववारेण श्रवणादिना च युक्ता स व्यतीपात इसर्थः । नागदैवतमाश्लेषानक्षत्रम् । मस्तकं मृग-शिराः । तत्रापि श्राद्धं नित्यम् ।

अमावास्याव्यतीपातपौर्णमास्यष्टकासु च । विद्वान् श्राद्धमकुर्वाणः प्रायाश्चित्तीयते तु सः ॥

इति पितामहस्मरणात् । गजच्छाया हस्तिच्छाया, तस्यां श्राद्धं दद्यात् । तथा काठकश्रुतिः—'एतद्धि देविपतृणामयनं यद्ध-स्तिच्छायायां श्राद्धं दद्यात्' इति । महाभारतेऽपि—

अजिन सर्वछोहेन वर्षासु नियतव्रतः।
हिस्तच्छायासु विधिवत्कर्णव्यजनवीजितम्॥
इति । श्राद्धं दद्यादिति शेषः। कर्णव्यजनवीजितिसत्यनेनैतद्धितच्छायाविषयीमत्यवगम्यते । मनुरपि--

अपि नस्स कुले भूयाद्यों नो दद्यात्त्रयोदशीम्। पायसं मधुसार्पभ्या पाक्छाये कुञ्जरस्य च ॥ इति । पाची छाया यस्य देशस्य स पाक्छायः, तस्मि नित्यर्थः । अथवा पारिभाषिकी गजच्छाया । सा च स्पट-त्यन्तरे दार्शता—

यदेन्दुः पितृदैवत्ये हंसश्चैव करे स्थितः ।
तिथिर्वैश्रवणी या च गजच्छायेति सा स्मृता ॥
इति । पितृदैवये मखायाम् । हंसः सूर्यः । करो हस्तनक्षत्रम् ।
वैश्रवणी त्रयोदशी । पुराणेऽपि—

हंसे हस्तास्थिते या तु मखायुक्ता त्रयोदशी।
तिथिवैश्रवणी नाम सा छाया कुझरस्य तु॥
हंसे करस्थिते या तु अमावास्या कराान्विता।
सा छाया कुझरच्छाया इति वोधायनोऽत्रवीत्॥
वनस्पतिगते सोमे या छाया त्राङ्मुखी भवेत्,।
गजच्छाया तु सा मोक्ता तस्यां श्राद्धं पकल्पयेत्॥

गजच्छाया तु सा भाक्ता तस्या श्राद्ध न्यवस्पयत् ॥ इति । अमावास्यायां अपराह्ण इसर्थः— सैंहिकेयो यदा सूर्य ग्रसते पर्वसन्धिषु । गजच्छाया तु सा शोक्ता तस्यां श्राद्धं त्रकरुपयेत् ॥

सैंहिकेयो राहुः। अत्र फलविशेषो वायुपुराणे दर्शितः—

यृतेन भोजयेद्विमान् यृतं भूमौ समुत्स्रजेत्॥

छायायां हस्तिनश्चैव दत्वा श्राद्धं न शोचिति॥

श्रीविष्णुधर्मोत्तरेऽपि—
गयायां दर्शने राहोः खड्डमांसेन योगिनम् ।

Smriti Cha.—Vol. V

भोजयेच कुलेऽस्माकं छायायां कुझरस्य च ॥ आकाल्पिकी तु सा तृप्तिस्तेनास्माकं भविष्यति । दाता सर्वेषु लोकेषु कामचारी भविष्यति ॥ यदैतत्पञ्चकं न स्यादेकेनापि वयं सदा । तृप्तिं प्राप्स्याम चानन्तां किंपुनस्सर्वसम्पदा ॥

इति । तथा भोकतुरपि दोपः स्मृत्यन्तरे दर्शितः—
कृष्णाजिनमतिग्राही विक्रयी वा भवेतु यः ।
गजच्छायाश्रितो भुकत्वा न भूयः पुरुषो भवेत् ॥
गडणं जन्दसर्यगोनिक—गडणगणस्यः । अवस्ति शाउं

ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोरिति--ग्रहणमुपरागः। अत्रापि श्राद्धं नि

त्यम्। अत एव शातातपः-

सर्वस्वेनापि कर्तव्यं श्राद्धं वै राहुदर्शने । अकुर्वाणस्तु तच्छ्राद्धं पङ्के गौरिव सीदित ॥

तथाऽत्र फल्लिकोषो विष्णुना दर्शितः— राहुदर्शनदत्तं हि श्राद्धमाचन्द्रतारकम् । गुणवत्सर्वकामीयं पितृणामुपतिष्ठति ॥

इति । ऋष्यशृङ्गोऽपि---राहुग्रस्ते तु वै सूर्ये यस्तु श्राद्धं प्रकल्पयेत् । तेन वै सकला पृथ्वी दत्ता वित्रस्य वै करे ॥

इति । अत्र काल्लियममाह दृद्धवसिष्ठः— त्रिद्शास्स्पर्शसमये तृष्यन्ति पितरस्तथा । मनुष्या मध्यकाले तु मोक्षकाले तु राक्षसाः ॥ इति । यतु मार्कण्डेयपुराणे—

विशिष्टव्राह्मणमाप्तौ सूर्येन्दुग्रहणेऽयने ।

विपुवे रिवसङ्कान्तौ न्यतीपाते च पुत्रके ॥

श्राद्धार्हद्रन्यसंत्राप्तौ तथा दुस्स्वमदर्शने ।

जन्मक्षेग्रहपीडासु श्राद्धं कुर्वीत चेच्छया ॥

इति, इच्छा कामः, तदापि श्राद्धं कुर्वीतेत्येवं परम्, न पुनः

काम्यमेवेति वक्तुम् । अत एव कूर्मपुराणे—

नैमित्तिकं तु कर्तन्यं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययो ।

वान्धवानां च मरणे नरकी स्यात्ततोऽन्यथा ॥

काम्यानि चैव श्राद्धानि शस्यन्ते ग्रहणादिष् ।

इति । श्राद्धं प्रति रुचिरिति—रुचिरिच्छा श्राद्धं प्रति यदा तदैव तत्कार्यमित्यर्थः । चकारोऽन्येषामपि श्राद्धकालानां प्रदर्शनार्थः । अत एव यमः—

> आषाढ्यामिप कार्तिक्यां माध्यां त्रीन्पञ्च वा द्विजान् । तर्पयेत्पितृपूर्वे तु तस्याष्यक्षय्यमुच्यते ॥

### देवलोपि-

तृतीया रोहिणीयुक्ता वैशाखस्य सिता तु या । मघाभिस्सिहिता कृष्णा नभस्ये तु त्रयोदशी ॥ तथा शतभिषश्यका कार्तिके नवमी तथा । इन्दुक्षयगजच्छायावैधृतीषु युगादिषु ॥ एते कालास्समुदिष्टाः पितृणां भीतिवर्धनाः । इति । युगादयस्तु मत्स्यपुराणे दर्शिताः— वैशाखस्य तृतीया तु नवमी कार्तिकस्य तु । माघे पश्चदशी चैव नभस्ये च त्रयोदशी॥ युगादयस्समृता होता दत्तस्याक्षयकारकाः॥

इति । विष्णुपुराणेऽपि--

वैशाखमासस्य सिता तृतीया नवम्यसौ कार्तिकश्क्रपक्षे।
नभस्यमासस्य च कृष्णपक्षे त्रयोदशी पश्चदशी च माघे॥
पानीयमप्यत्र तिलैर्विमिश्रं दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः।
श्राद्धं कृतं तेन समास्सहस्रं रहस्यमेतित्पतरो वदन्ति॥

अत्र शुक्कपक्षे तृतीया, पञ्चद्शी कृष्णपक्षे इत्यन्वयः । अत एव नारदीयपुराणम्—

दे शके दे च कृष्ण तु युगाद्याः कवयो विदुः ।

इति । ब्रह्मपुराण तु माघस्य पौर्णमासी युगादिरित्युक्तं—

वैशाखशुक्रपक्षस्य तृतीयायां कतं युगम् ।

कार्तिके शुक्रपक्षे च त्रेता च नवमेऽहिन ॥

अथ भाद्रपदे कृष्णे त्रयोदश्यां तु द्वापरम् ।

माघे च पौर्णमास्यां तु घोरं किलयुगं तथा ॥

युगारम्भास्तु तिथयो युगाद्यास्तेन विश्वताः ।

सूर्यस्य सिंहसंकान्त्यामन्तं कृतयुगस्य तु ॥

अथ दृश्चिकसंकान्त्यामन्तं त्रेतायुगस्य तु ।

ज्ञेयो वृपभसंकान्त्यां द्वापरान्तश्च संख्यया ॥

तथाच कुम्भसंकान्त्यामन्तः कित्युगे स्मृतः । युगादिषु युगान्तेषु श्राद्यमञ्जयमुच्यते ॥

इति । पुराणेऽपि --

.वैशाखस्य तृतीया या नवमी कार्तिकस्य तु। पौर्णमासी तु माघस्य नभस्ये च त्रयोदशी। युगादयस्समृता होता दत्तस्याक्षयकारकाः। तथा मन्वन्तरादौ च देयं श्राद्धं विजानता।

इति । अत्र कल्पभेदेन व्यवस्थेति केचित् । अत्र पुल स्योक्तो विशेषः —

ं अयनद्वितये श्राद्धं विषुवद्वितये तथा । युगादिषु च सर्वेषु पिण्डनिर्वापणादते ॥ मन्वन्तरादयस्तु मत्स्यपुराणे दर्शिताः—

अश्वयुक्छुक्तनवमी कार्तिके द्वादशी सिता।
तृतीया चैत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च।
फाल्गुनस्य त्वमावास्या पुष्यस्यैकादशी सिता।।
आपाढस्यापि दशमी माघमासस्य सप्तमी।
शावणस्याष्टमी कृष्णा तथाऽऽपाढी च पूर्णमा॥
कार्तिकी फाल्गुनी चैत्रे ज्येष्ठे पञ्चदशी सिता।
मन्वन्तराद्यस्त्वेते दत्तस्याक्षय्यकारकाः॥

इति स्मृतिचिन्द्रकायां श्राद्धकालाः

### अथ अमावास्याद्वैधनिर्णयः.

अत्र गौतमः--

'अथ श्राद्धममावास्यायां पितृभ्यो दद्यात्' इति । अमावास्या रुष्णपक्षस्य पश्चदशी तिथिः । तस्यां श्राद्धं कार्यीमसर्थः । तत्र काल्यायनोक्तो विशेषः—

> पिण्डान्वहार्यकं श्राद्धं क्षीणे राजिन शस्यते । वासरस्य तृतीयेंऽशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥

इति । पिण्डपितृयज्ञाङ्गभूतातां पिण्डानामनु पश्चादाहियते कियत इति पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धममावास्यायां क्षीणे राज्जिन इन्दौ कर्तव्यमित्यर्थः । सोपीन्दुक्षयः कदा भवतीत्यपिक्षते स एवाह—

अष्टमांशे चतुर्दश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः। अमावास्याष्ट्रमांशे च पुनः किल भवेदणुः॥

इति । एवंच तिथिद्वैधे सिनीवाल्यामेव श्राद्धं कार्यमित्युक्तं भवति । उक्तं च व्यासेन—

> दृष्टचन्द्रा सिनीवाली नष्टचन्द्रा कुहूमेता। सिनीवाली यदा पित्रचे कुहूँदैवे तु कर्मणि॥

#### हारीतोपि-

यस्यां सन्ध्यागतस्सोमो मृणाळमित्र दृश्यते । अपराह्ने क्षयस्तस्यां पिण्डानां करणं धुत्रम् ॥ इति । यस्यां तिथौ शर्वयां पूर्वस्यां दिशि सन्ध्यागतस्तोमः सूक्ष्म इव दृश्यते तस्यामपराक्षे चन्द्रक्षय इति तंत्रैव श्रा-दं कार्यमित्यर्थः । एतच कर्मकाळच्यापिन्यां सिनीवाल्यां द्र-पृच्यं, अन्यथा दोषश्रवणात्, तथाच वोधायनः—

मध्याहात्परतो यत्र चतुर्दश्यनुवर्तते ।
सिनीवाली तु सा ज्ञेया पितृकार्ये तु निष्फला ॥
इति । उक्तलक्षणा सिनीवाली पितृकार्ये निष्फलेति ज्ञेयेत्यर्थः । वृहस्पतिरापि—

मध्याह्वाद्या त्वमावास्या परस्तात्संप्रवर्तते ।
भूतविद्धा तु सा ज्ञेया न सा पश्चदशी भवेत् ॥
मध्याह्वात्परस्तात् कर्मकालमातिक्रम्येत्यर्थः । अनेनैवाभिप्रायेण
कार्ष्णाजिनिरपि—

भूतविद्धाममावास्यां मोहादज्ञानतोषि वा । श्राद्धकर्मणि ये कुर्युस्तेषामायुः प्रहीयते ॥ इति । अतः कर्मकालव्यापिन्येव सिनीवाली ब्राह्मेत्यर्थः । अत एव वृद्धमनुः—

यस्यामस्तं रिवर्याति पितरस्ताम्चपासते ।
तिथि तेभ्यो यतो दत्तो ह्यपराह्यस्त्रयंभुवा ॥
इति । यदा त्वेवंविधा सिनीवाली न लभ्यते तदा कर्मकालव्यापिनी कुहूरेव ग्राह्येत्याह हारीतः—

अपराह्नः पितॄणां तु याऽपराह्वानुयायिनी ।
सा ग्राह्या पितृकार्येषु न पूर्वाऽस्तानुयायिनी ॥
या कुहूरपराह्वानुयायिनी सैव ग्राह्या, न पुनरेवंविधा सिनी ।
वालीत्यर्थः । एवञ्च तिथिद्वेधे या कर्मकालव्यापिनी सैव
ग्राह्येत्युक्तं भवति । उक्तं च तेनैव—

भूतविद्धाऽष्यमावास्या प्रतिपिनमिश्रिताऽपि वा ।
पित्रचे कर्मणि विद्धद्भिः ग्राह्या कुतुपकालिका ॥
भूतविद्धा चतुर्दशीविद्धा । समृत्यन्तरेऽपि—
मध्याह्मच्यापिनी या तु तिथिः पूर्वा पराऽपि वा ।
तदहः कर्म कुर्वीत हासमृद्धी न कारणम् ॥
इति । यदा तु तिथिद्धयेऽपि कर्मकालच्यापिनी न भवति तदा
भूतविद्धैव परिग्राह्यत्याह वोधायनः—

घटिकैकाऽष्यमावास्या प्रतिपत्सु न चेत्तथा।
भूताविद्धाऽपि कर्तव्या देवे पित्रये च कर्मणि॥
इति। प्रतिपत्सु घटिकैका कर्मकाल्रसंवन्धिनी यदि न स्यादिसर्थः। अत एव जावालिः—

प्रतिपत्स्वप्यमावास्या पूर्वोह्नव्यापिनी यदि । भूताविद्धाऽपि सा कार्या पित्रचे कर्मणि सर्वदा॥

इति । एवश्च यदुक्तं हारीतेन-पूर्वाह्ने चेदमावास्या अपराह्ने न चेतु सा ।
प्रतिपद्यपि कर्तव्यं श्राद्धं श्राद्धविदो विदुः ॥

इति, तत् यत्र पूर्वेद्युश्चन्द्रदर्शनासम्भवेन पिण्डापितृयज्ञोत्कर्षः, तत्र प्रतिपदि पिण्डापितृयज्ञविधानार्थं, अन्यथा पूर्वोक्तदच-नविरोधात् । यदापे तेनैवोक्तं—

तुल्लामकरमीनेषु कन्यायां मिथुने तथा।
भूताविद्धाऽष्यमावास्या पूज्या भवाति यवतः॥
इति, एतत् व्रतोपवासादिविषयमिति कैश्चिद्वचाख्यातम्।
यदा तु तिथिद्वयेऽपि कर्मकाल्ल्यापिनी तदा प्रचेतसोक्तं—
सिनीवाली कुहूश्चैव श्रुत्युक्ते श्राद्धकर्मणि।
स्यातां चेत्ते तु मध्याहे श्राद्धं दद्यात्कथं तदा॥
तिथिक्षये सिनीवाली तिथिद्यद्वौ कुहूस्तथा।
साम्येऽपि च कुहूर्ज्ञेया वेदवेदाङ्गवेदिभिः॥

साम्य क्षयतृद्धचभावे । एवमविशेषेण सर्वेषामपि क्षये सिनी-वाल्यामेव श्राद्धप्राप्तौ विशेषार्थमाह लौगाक्षिः—

सिनीवाली द्विजैः कार्या साम्रिकैः पितृकर्माण । स्त्रीभिक्त्रूद्रैः कुहूः कार्या तथाचानाम्निकैर्द्विजैः ॥ इति । एवश्च क्षये साम्रिकैः सिनीवाल्यां श्राद्धं कार्यम् । वृद्धौ तु सर्वेरेव परेद्युः कार्यमित्यनुसन्धेयम् । नन्वेवमपि न

क्षयमात्रे साम्रिकैस्सिनीवाली ग्राह्या । यत्र क्षये सिनीवा-स्यां पिण्डपितृयज्ञः तत्रैव । अन्यथा----

पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य विषश्चन्द्रक्षयेऽग्निमान् । पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥ SMRITI CHA.—Vol. V, इति मनुना सामिकैः कृते पिण्डपितृयज्ञे श्राद्धाविधानाघ-टनात्। अतो यत्र क्षये कुढां पिण्डपित्यज्ञस्तत्र साग्निकै रापि सैव ग्राह्योति । मैवं, दिनद्वयेऽपि मध्याह्वव्यापित्वे क्षये सिनीवाल्यामेव चन्द्रदर्शनसम्भवेन कदाचिद्पि पिण्डपितु-यज्ञापाप्तेः 'यद्दश्चन्द्रमसं न पश्यन्ति तद्हः पिण्डपितृयज्ञं कुर्वीत ' इत्यापस्तम्वेन चन्द्रादर्शन एव पिण्डीपतृयज्ञविधा-नात्। चन्द्रादरीनं च यत्र चतुर्दशी मुहूर्तत्रयादवीगेव स-माप्यते तत्रेंवेति ज्योतिक्शास्त्रे प्रसिद्धम्। अतो यत्र श्राद्ध-दिने चन्द्रादर्शने च पिण्डपितृयज्ञमाप्तिः तत्राग्निमान् कृत्वैव पितृयज्ञं श्राद्धं कुर्यादिति मनुना नियम्यते, न पुनस्सर्वत्र कृतपिण्डपित्यज्ञस्यैव अग्निमतः श्राद्धाधिकार इति पितृयज्ञ-शब्दस्य पिण्डपितृयज्ञपरत्वमङ्गीकृत्योक्तम् । परमार्थतस्तु-पितृ-यज्ञशब्दः तर्पणाख्यापितृयज्ञपर एव । तदुक्तं मत्स्यपुराणे--पितृयः तु निर्दर्भ तर्पणाख्यं तु योऽग्निमान्।

ृिपतृयः तु निर्वर्स तर्पणाख्यं तु योऽग्निमान् । पिण्डान्वाहार्यकं कुर्याच्छ्राद्धिमन्दुक्षये सदा ॥ इति ॥ इति स्मृतिचन्द्रिकायाममावास्याद्वैधनिर्णयः

अथान्यान्यप्यमावास्याविषयाणि कानिचिद्वचनानि छिख्यन्ते. तत्र व्यासः—

> अमा वै सोमवारेण रविवारेण सप्तमी। चतुर्थी भौमवारेण विषुवत्सदशं फलम्॥

अमा अमावास्या । शङ्कोऽपि—
अमावास्या तु सोमेन सप्तमी भानुना सह ।
चतुर्थी भूमिपुत्रेण सोमपुत्रेण चाष्टमी ॥
चतस्रस्तिथयस्त्वेताः तुल्यास्स्युर्ग्रहणादिभिः ।
सर्वमक्षयमत्रोक्तं स्नानदानजपादिकम् ॥

भूमिपुत्रो मङ्गळः । सोमपुत्रो बुधः । श्रीविष्णुपुराणेऽपि— अमावास्या यदा मैत्रीवशाखास्वातियोगिनी । श्राद्धे पितृगणस्तृप्तिमवाम्नोत्यष्टवार्षिकीम् ॥ मैत्रमनूराधा ।

अमावास्या यदा पुष्ये रौद्र ऋक्षे पुनर्वसौ । हादशाब्दं तदा तृप्तिं प्रयान्ति पितरोऽर्चिताः ॥

रौद्रमाद्री ।

वासवाजैकपादक्षे पितृणां तृप्तिमिच्छताम् । वारुणेनाष्यमावास्या देवानामपि दुर्छभा ॥ वासवं वस्रुदैवत्यं धनिष्ठानक्षत्रम् । अजैकपादक्षं पूर्वभाद्र-नक्षत्रम् । वारुणं शतभिषङ्कक्षत्रम् ।

> माघासिते पश्चदशी कदाचिदुपैति योगं यदि वारुणेन । ऋक्षेण कालस्स परः पितॄणां न ह्यलपुण्यैरुपलभ्वतेऽसौ॥ काले धनिष्ठा यदि नाम तस्मिन् भवेतु भूपाल तदा पितृभ्यः।

दत्तं जलात्रं प्रददाति तृप्तिं वर्षायुतं तत्कुलजैर्मनुष्यैः॥

तारमन् काले माघासितपश्चद्रयामित्यर्थः।

तत्रेव चेद्राद्रपदास्तु पूर्वाः काले तदा यत्क्रियते पितृभ्यः। श्राद्धं परां तृप्तिमुपेस तेन युगान् सहस्रं पितरस्स्वपन्ति ॥ तत्रैव तस्यामेव पश्चद्भ्यामिसर्थः ॥

इति स्मृतिचन्द्रिकायाममावास्याविषयाणि.

अथ प्रसङ्गात्पर्वापि निणींयते.

तत्र गोभिलः—'यः परमो वित्रकर्षस्सूर्याचन्द्रमसोस्सा पौर्ण-मासी, यः परमस्सन्निकर्षस्साऽमावास्या' इति । ते च द्विविधे तथाच पुराणम्—

राका चानुमितश्चैव पौर्णमासी द्विधा स्मृता । सिनीवाठी कुहूश्चैव अमावास्या द्विधैव तु ॥

इति । अत्रानुमितिस्सिनीवाली च चतुर्दशीमिश्रा, राका कु-ह्श्च मितपिनमिश्रे । तथाच श्रुतिः—'या पूर्वा पौर्णमासी साऽनुमितः, योत्तरा सा राका, या पूर्वाऽमावास्या सा सि-नीवाली, योत्तरा सा कुहूः' इति । अत्र व्यवस्थया कर्म-निर्णयमाह गोभिलः—'पक्षान्ता उपवस्तव्याः पक्षाद्योऽभि-यष्ट्वयाः' इति । पक्षान्ताः पश्चद्द्रय उपवस्तव्यास्तास्व-न्वाधानादि कार्यम् । पक्षाद्यः प्रतिपदः, ता अभियष्ट्वयाः । तास्र हस्तावनेजनाद्यभीज्या कार्येद्रर्थः । अत्र लौगातिणोक्तो विशेषः— त्रीनंशानौपवस्तस्य यागस्य चतुरो विदुः ।
द्वावंशावुतस्रजेदन्त्यौ यागे च त्रतकर्मणि ॥
अन्त्यः पादः पञ्चद्श्या औपवस्तेऽन्वाधानादौ परिहर्तव्यः,
पक्षादेश्चान्त्यः पादः यागे परिहरणीय इत्यर्थः । कथं तर्हि
यागे चतुर इत्यपेक्षिते यज्ञपार्श्वः—

पञ्चदश्याः परः पादः पक्षादेः प्रथमास्त्रयः ।
कालः पार्वणयागे स्यादन्यथा तु न विद्यते ॥
दृद्धशातातपोपि ---

पर्वणो यश्चतुर्थोंऽशः आद्याः प्रतिपदस्त्रयः ।
यागकालस्स विज्ञेयः प्रातरुक्तो मनीपिभिः ॥
इति । अनेन प्रतिपचतुर्थोशे न यष्ट्रव्यामित्युक्तं भवति ।
उक्तं च कासायनेन—

न यष्ट्चं चतुर्थीशे यागैः प्रतिपदः क्वचित् ।
रक्षांसि तद्विलुम्पन्ति श्रुतिरेषा सनातनी ॥
इति । यतु श्रुतौ 'सन्धौ यजेत' इति, तत्र सन्धेरितसूक्ष्मत्वात्तत्र यागानुपपत्तेः तत्सभीपकाललक्षणायां प्रस्तुतायामाविशेषात्सन्धिशब्दस्मिनिहितपर्वप्रतिपदात्मककालद्वयपर इत्यविरोधः । अत एव श्रुत्यन्तरं—'सन्धिमभितो यजेत' इति ।
पर्वप्रतिपदोस्सिन्धिमभित उभयतो यजेतेत्यर्थः । अतो यत्र
पर्वचतुर्थीशे यागस्तत्रादिप्रतिपद्येव यागसमाप्तिः, अन्यथा
'सन्धिमभितः' इति श्रुतिविरोधात । उक्तं च गर्गेण-—

प्रतिपद्यप्रविष्टायां यदा त्विष्टिस्समाप्यते ।
पुनः प्रणीय कृत्स्नेष्टिः कर्तव्या यागवित्तमैः ॥
इति । प्रतिपद्योगे तु सन्धेः पूर्वमग्रचन्वाधानादित्यविरोधः ।
सन्धिपरिज्ञाने तु स्मृत्यन्तरे विशेषो दर्शितः—

तिथेः परस्या घटिकास्तु यास्स्यः न्यूनास्तथा चाभ्यधिकास्तु तासाम् । अर्धे वियोज्यं च तथा प्रयोज्यं हासे च हद्दौ प्रथमे दिने तत्॥

इति । परस्यास्तिथेः प्रतिपदो या घटिकाः पूर्वस्यास्तिथेस्स्यः न्यूना अधिका वा तासामर्धे पूर्वस्मिन् दिने हासे वियोज्यं वृद्धौ तु संयोज्यमित्यर्थः । अनेन राकाकुहोरुत्तरेऽहिन च यत्पर्वप्रतिपदोः घटिकावृन्दं तदहर्भरितं तदेकीकृत्य देधा । विभाज्य सिन्धपरिज्ञानं कार्यमित्युक्तं भवति । एवश्च यस्मिन्त्रहिन पर्वसन्धिस्तास्मित्रुत्तरेद्युर्वा प्रातः पर्वचतुर्थोशादिविहिन्तसिन्धस्माभवः तत्रैव यागो नान्यत्रेत्यनुसन्धेयम् । अत एव लोगाक्षिः—

पूर्वाह्ने वाऽथ मध्याहे यदि पर्व समाप्यते।

उपोष्य तत्र पूर्वेद्यः तदहर्याग इष्यते॥
अपराह्नेऽथवा रात्रौ यदि पर्व समाप्यते।

उपोष्य तस्मिन्नहनि श्वोभूते याग इष्यते॥ इति॥

तत्रैव विहितकालसम्भवादिति भावः। गृह्यकारिकाऽपि—

पश्चदशी प्रतिपच समेते एकदिने महती यदि तस्मिन्। पश्चदशी प्रकृतेरुपवासः पञ्चदशीह तनुर्यदि यागः॥ इति । समेते सम्बद्धे इत्यर्थः । अनेनैवाभिप्रायेणापस्तः म्बोऽपि—'यदहः पुरस्ताचन्द्रमाः पूर्ण उत्सर्पत्तां पौर्णमा-सीमुपवसेत् । श्वः पूरितेति वा । खर्विकां तृतीयां वाजसनेयिन स्समामनान्ति । यदहर्न दृश्यते तदहरमावास्या । श्वी नद्रष्टार इति वा' इति । तत्र खर्विकासूत्रस्यार्थ उपरिष्टाद्भविष्यति। यदहः पुरस्ताचन्द्रमाः पूर्ण उत्सर्पेत् यदहर्न दश्यते इति च सूत्रद्वयस्यायमर्थः । सर्वथा तावद्राकाकुद्वोरेव चन्द्रमसः पूर्णत्वमद्रशनत्वं चेति ज्योतिक्शास्त्रे मसिद्धम् । तत्र यस्मि-न्नहानि पुरस्तात्पूर्वस्यां दिशि चन्द्रमाः पूर्ण उत्सर्पेत् उदया-न्न दृश्येत वा तत्र यद्यप्यपराहे रात्रौ वा पर्वसन्धिः तदा. पौर्णमासीममावास्यां वोपवसेदिति । यदा तु पूर्वीक्ने वा मध्य-न्दिने वा पर्वसन्धिस्तदा यस्याह्रश्चन्द्रमाः पूरिता पूर्णी भविता यस्यां वा नद्रष्टारो नेक्षितारो भवेयुः तामनुमति सिनीवार्ली वोपवसेदिति श्वःपूरिता श्वो नद्रष्टार इति वेति सूत्रद्वयस्याय-मर्थः। उक्तं च भाष्यार्थसङ्गहकारेण —

> अपराक्तेऽथव। रात्रौ यदि पर्व समाप्यते । उपोष्या तत्र राका स्यात् सा पूर्णोत्सार्पेलक्षणा ॥ पूर्वोक्के वाऽथ मध्याक्षे यदि पर्व समाप्यते । उपोष्याऽनुमातिस्तत्र सा श्वःपूरितलक्षणा ॥

अपराह्ने क्षपायां वा पर्वसिन्धर्भवेद्यदि । उपोष्या तु कुदूस्तत्र यदहर्नेतिलक्षणा ॥ पूर्वाह्ने वाऽथ मध्याह्ने पर्वसिन्धर्यदा भवेत् । तत्रोपोष्या सिनीवाली श्वो नद्रष्टारलक्षणा ॥

इति । तत्र पूर्वीह्मापराह्मशब्दाभ्यां द्वेधा विभक्तस्याहः पूर्वाः परभागौ प्रतिपाद्येते । अध्याह्रशब्देन तु तयोसन्धिरित्यनुस-न्धेयम् । नन्वत्र-पूर्वाह्मादिशब्दानां त्रेषा विभक्तस्याहः क-मेण भागत्रयपरत्वमस्तु । मैवं, तस्मिन् पक्षे मध्याहस्याव-र्तनादुपरिघटिकापश्चकपर्यन्तत्वात्तत्र सन्धौ तदहरेव यागः प्रसज्येत । न च प्रसज्यतामिति वाच्यं, तत्र प्रातः पर्वचतु-र्थोशादिविहितकालासम्भवेन 'पर्वणो यश्चतुर्थोंऽशः' इसादि-वचनविरोधात्। ननु—द्वेधा विभागेन यत्रावर्तनादुपरि घटि-कामात्रे पर्वसिन्धः तत्रोत्तरेद्युरेव याग इति तत्रापि कालासम्भवाद्यचनविरोधस्तुल्य एव। मैवम्, 'पर्वणो य श्चतुर्थोंऽशः व्यादिकालस्य यागान्वयावगतेः भवितव्यं तावद्यागस्य कालान्वयेनेत्युपगन्तव्यम् । एवञ्च तत्रोत्तरेद्यु-र्यागे क्रियमाणे न यागस्य कालान्वय इति पूर्वेद्युरेव याग इसविरोधः । एवं सर्वत्र द्रष्टव्यम् । नन्वेवं तर्ह्यपराह्मस-न्धावुत्तरेद्युर्यागविधानं विरुध्येत । मैवं, यत्रापराह्ने पर्वस-न्धावुत्तरेद्युः प्रतिपचतुर्थोशे यागो न भवति, तथाविधापरा-इस्येवात्र ग्रहणामित्यविरोधः । युक्तं चैतत्, अन्यथा हेम-

न्तकालेऽतिस्वल्पत्वादहां तत्र किञ्चिद्नचतुर्दशघाटिकामात्र आवर्तनं भवति । तथा तत्रैव तिथिवृद्धौ कदाचित् पोडश-नाडिकोपि चतुर्थीशो भवति । तत्रावर्तनाद्परि घटिकामात्र पर्वसन्धावुत्तरेद्युरेव यागः प्रसज्येत, न चैतद्युक्तं, तत्र वि-हितकालासम्भवान यष्टव्यमिति निषेधात् पूर्वेयुः कालस-म्भवाच । अत्रोक्तापराह्नशब्दस्य सङ्कोच एव स्यात् ज्या-यान्। किञ्च-गीष्मकालेऽह्यामतिदीर्घत्वात्तत्र पादाधिकपोडशयः टिकात्मके काले आवर्तनं भवाति। तथा तत्रैव तिथिहासे कदाचित्सार्धत्रयोदशनाडिकोपि पर्वचतुर्थीशो भवति । तत्र यदा पादोनावर्तनेन पर्वसन्धिः तदा पूर्वीह एव पर्वसन्धि-रिति तदहरेव यागस्त्यात् । न चैतद्युक्तम्, तत्र पातः प-र्वचतुर्थां त्रादिविहितका लासम्भवात् । अस्मिन् पन्ने तूत्तरेद्युरेव यागः, तत्रैव विहितकालसम्भवात् । अतएवोक्तमापस्तम्वेना-पि 'खर्विकां तृतीयां वाजसनेयिनस्समामनन्ति' इति । ख-विकामिरकामिति यावत्। अल्पत्वं च दिनार्धत्वाभावात्। उक्तं च भाष्यार्थसङ्गहकारेण-

मध्यन्दिनात्स्यादहनीह यस्यिन् पाक्पर्वणस्सन्धिरियं तृतीया ।

सा खर्विका वाजसनेयिमत्या तस्त्रामुपोध्याथ परेद्युरिष्टिः।। त्मागेव तत्वास्तत्र पारम्भात्। नन्त्रेवं तर्हि पूर्वीह्रसन्धी तद-हरेव यागविधानं विरुध्येत । मैवम् , तस्यतद्वयतिरिक्तविष-SMRITI CHA.—Vol. V.

यान्तरसम्भवेनाविरोधात् । ननु तर्हि 'पूर्वोद्धे वाऽथ मध्याह्ने । इति लोगाक्षिवचनवलादेव विहितकालाभावेऽपि तत्रव या गोऽस्तु । मैवम् ,

> पञ्चदक्याः परः पादः पक्षादेः प्रथमास्त्रयः । कास्रः पार्वणयागे स्वादन्यथा तु न विद्यते ॥

इति वचनार्भाशोदितकालच्यतिरेकेण कालान्तराभावस्मर-णात्। किञ्च—एवंसित 'पर्वणो यश्चतुर्थोशः' इत्यादिका-लिवधायकशास्त्राणां विषयासम्भवेन वैयथर्चमेव स्वात्। अतो यत्कैश्चिदुक्तम्—'अपराह्मसन्धावुत्तरेद्युः प्रतिपच्चतुर्थोशेऽपि या-गो न दोषाय' इति, तदपास्तम् । एवञ्च यदुक्तं कात्या यनेन—

> युजनीयेऽहि सोमश्चेत् वारुण्यां दिशि दृश्यते। तत्र व्याहृतिभिर्हुत्वा दण्डं दद्याद्विजातये॥

इति, यदापि समृखन्तरं-

त्रिमुदूर्ता द्वितीया चेत्प्रतिपद्यापरिक्विकी । अन्वाधानं चतुर्देश्यां परतस्सोमदर्शनात् ॥

इति, तत् पूर्वोह्मपर्वसिधिविषयमित्यवगन्तव्यम् । यदापे वच-नान्तरं—

> पोडशेऽहन्यभीष्टेष्टिर्मध्या पञ्चदशेऽहिन । चतुर्दशे जघन्येष्टिः पापा सप्तदशेऽहिन ॥

इति, तेन सप्तदशेऽहनीिं न कुर्यान्नान्वादधीतेित तत्रान्वा-धानमेव निषिध्यते न यागः । तथात्वे तिथिवृद्धौ विशिष्टे रननुष्ठानमेव स्यात् । अतो यजनीयिदनाद।रभ्य सप्तदशेऽह-न्यौपयसथकर्म न कार्यमिसवगन्तव्यम् । अत एव वोधायनः—

> यत्रौपवसथं कर्म यजनीयात्त्रयोदशम् । भवेत्सप्तदशं वाऽपि तत्त्रयत्नेन वर्जयेत् ॥

इति । ननु दिनद्वयस्य क्षयद्विद्योस्सम्भवात्त्रयोदशेऽहिन ससदशेऽहिन वा कदाचिदौपवसथ्यं कर्म न प्राप्तमिति कथं निपेधः ! उच्यते—यद्यप्राप्तिः तिर्ह 'नान्तिरिक्षे न दिवि' इतिविन्नत्यानुवाद इति सर्वमनथद्यम् । पौर्णमास्यां त्वापस्तम्वोको विशेषः—'पौर्णमास्यामन्वाधानपरिस्तरणोपवासास्सद्यो
वा सद्यस्कालायां सर्व क्रियते' इति । अस्यार्थः—सद्यस्कालायां पौर्णमास्यामग्रचन्वाधानादीनि सद्यः समानेऽहिन कियन्ते पूर्वेद्यर्वा तत्र सर्व ब्राह्मणतर्पणान्तं क्रियते । नेदानतादिकमित्युक्तं भाष्यार्थसङ्गहकारेण—

अन्वाहितिश्वास्तरणोपवासाः पूर्वेद्युरेते खलु पौर्णमास्याम्। आवर्तनात् प्राग्यदि पर्वसन्धिः सद्यस्तदा वा क्रि-यते समस्तम् ॥

हति । आवर्तनात्प्राक् सङ्गत्रादृर्ध्वभिति शेषः ।
सन्धिश्वेत्सङ्गवादृर्ध्वे प्राक्यर्यावर्तनाद्रवेः ।
सा पौर्णमासी विशेषा सद्यस्कालविधौ तिथिः॥

इति कासायनस्मरणात् । केचित्तु—'पौर्णमास्याम्' इत्यादि 'सद्यो वा' इत्येतदन्तमेकं सूत्रं, अपरं तु 'सद्यस्कालायां सर्वे क्रियते ' इति वदान्ति । तत्र सर्वस्यां पौर्णमास्यामग्रचन्वाधानादि सद्यः पूर्वेद्युवी क्रियत इति पूर्वसूत्रस्यार्थः । द्वितीयस्य तु सद्य-स्काला विकृतिः तस्यां सर्वे बाह्मणतर्पणान्तं क्रियते नेडान्तादि कमिति । नैतयुक्तं, अपराइसन्धौ सद्यस्कालपक्षे 'सन्धिम भितो यजेत' इति श्रुतिविरोधात् एवं प्रकृतावुक्तम्। विकृतौ यद्यपि 'दर्शपूर्णमासाविष्टीनां प्रकृतिः' इत्येनन दर्शपूर्णः मासिकाविध्यन्तातिदेशादत्रापि स एव पर्वचतुर्थीशादिल-क्षणः काल इति प्रतिभाति । तथाऽपि 'यदीष्ट्या यदि पश्चना यदि सोमेन यजेतामावास्यायां पौर्णमास्यां वा य-जेत ' इत्यापस्तम्बेन विकृतौ पुनःकालविधानात्पश्चदृश्या-मेव यागसमापात्तः, अतो यत्र सम्पूर्णेव पश्चदशी प्रतिपच तत्र पञ्चद्रयामेव विकृतिं समाप्यानन्तरं प्रकृतेरम्यन्वाधा-नादि । खण्डतिथौ यदा पूर्वीहे पर्वसन्धः तदा पूर्वेद्युरुपदि ष्टकालासम्भवात्सम्भवेऽपि कर्मीपक्रमदशायामसम्भवन साङ्ग प्रधानाव्यापित्वात् 'साङ्गप्रधानं देशे काले कर्तरीति निर्दि-इयते ' इयापस्तम्वेन साङ्गस्यैव विहितकालसम्बन्धविधानात्। उक्तं परेद्युरिप । प्रकृतेः पूर्वोक्तत्वात् 'अपूर्वमन्ते स्यात्' इत्याप-स्तम्वेनैव विकृतेः पूर्वे प्रकृतिविधानात् अनन्तरमेवातिदेशिक प्रतिपदाद्यभागत्रयेऽङ्गप्रधानपर्याप्तीर्वेकृत्यनुष्ठानमवगन्तव्यम्। यदा

त्वपराह्ने रात्रौ वा पर्वसिन्धः तदा तदहरेव यागः, तत्रै-वोपदिष्टकालसम्भवात्। एतत्सर्वमिसन्धायोक्तम्—

> आवर्तनात्प्राग्यदि पर्वसिन्धः कृत्वा तु तस्मिन् प्रकृतिं विकृत्याः । तदैव यागः परतो यदि स्यात् तस्मिन्विकृत्याः प्रकृतेश्व एव ॥

इति । एवं पशाविष द्रष्टव्यम् । अत एव तत्राष्युक्तम्— अर्वागद्धो भविति नियतः पर्वसिन्धः पुरस्तात् कृत्वा तस्मिन्नहाने तु पशून् सद्य एव द्वचहं वा । आरभ्याथ प्रकृतिस्थ चेत्पर्वसिन्धः परस्तात् कृत्वा तस्मिन्प्रकृतिमथ तु स्यात्पशुस्सद्य एव ॥

इति । पूर्वोद्धसन्थावुत्तरेद्युर्विहितकालासम्भवात्सद्य एवेत्युक्तम् । उपदेशस्तत्रापि द्वचहकालतामाह । तम्न यप्टव्यमित्यादिवचनावि-रुद्धामित्युपेक्षणीयमेव ॥

इति स्मृतिचन्द्रिकायां पर्वनिर्णयः.

अथ प्रसङ्गातिथिद्वैधनिर्णयः.

तत्र स्कन्दपुराणं-

प्रतिपत्पभृतयस्सर्वा उदयादोदयाद्रवेः। सम्पूर्णा इति विख्याता हरिवासरवर्जिताः॥ इति । अत्र सम्पूर्णासु निस्सन्दिग्धमेव कर्मानुष्टानम् । यत्र पुनः क्षयद्वद्धिभ्यां तिथिद्वैविध्यं तत्र निगमोक्तं— युग्माग्नियुगभूतानां पण्मुन्योर्वसुरन्ध्रयोः । स्द्रेण द्वादशी युक्ता चतुर्दश्या च पूर्णिमा ॥ प्रतिपदाऽष्यमावास्या तिथ्योर्युग्मं महाफलम् ।

एतद्रचसंत महादोषं हन्ति पुण्यं पुराकृतम् ॥
इति । तत्र युग्मादिरन्ध्रान्त्यैः शब्दैः क्रमेण द्वितीयादिनवः
म्यन्तानां ग्रहणं, तिथ्योर्युग्मीमत्यिभधानात् । रुद्र एकादशी ।
द्वितीयादिशतिपदन्तासु क्रमेण द्व्योर्द्रयोस्तिथ्योः परस्परमेव
युग्मं महाफल्लं, न पुनर्व्यस्तितिथ्यन्तर्युग्मीमत्यर्थः । अनेनोक्तयुग्मतिथिसप्तके पूर्वा तिथिः उत्तरविद्धा ग्राह्या । उत्तरा
तु पूर्वविद्धेत्युक्तं भवति । तृतीयादिवहशमीत्रयोदश्याविष
पूर्वविद्धे । तथाच पैटीनसिः—

पश्चमी सप्तमी चैव दशमी च त्रयोदशी।
प्रतिपन्नवमी चैव कर्तव्या संमुखा तिथिः॥
इति । संमुखा पूर्वविद्धेसर्थः । 'संमुखा नाम सायाह्रव्यापिनी दश्यते यदा' इति स्कन्दपुराणे दशनात् । यतु
निगमवाक्ये तृतीयापौर्णमास्योः पूर्वविद्धत्वम्रुक्तं, तत् व्रत
विशेषाभित्रायम् । अत एव ब्रह्मकैवर्ते—

रम्भाख्यां वर्जियित्वा तु तृतीयां द्विजसत्तम । अन्येषु सर्वकार्येषु गणयुक्ता प्रशस्यते ॥ भूतिविद्धा न कर्तव्या अमा पूर्णा कदाचन ।
वर्जियत्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्रीत्रतमुत्तमम् ॥
इति । रम्भाख्यां तृतीयां रम्भातृतीयाख्यं व्रतामित्यर्थः ।
गणयुक्ता चतुर्थीयुक्ता अमा अमावास्या एवश्च यदुक्तं नारदीयपुराणे—

दर्शं च पूर्णमासं च पितुस्सांवत्सरं दिनम् ।
पूर्वविद्धमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥
इति, तदपि सावित्रीव्रतविषयमिस्रनुसन्धेयम् । उपवासे तु परान्वितेव ग्राह्या । तथाच वृहस्पतिः—

एकादइयष्टमी पष्टी पौर्णमासी चतुर्दशी । अमावास्या तृतीया च ता उपोष्याः परान्विताः ॥

इति । वृद्धवसिष्ठोऽपि-

दितीया पश्चमी वेधात् दशमी च त्रयोदशी। चतुर्दशी चोपवासे हन्युः पूर्वीतरे तिथी॥ उपवासे सप्तमी तु वेधाद्धन्त्युत्तरं दिनम्।

इति । द्वितीयाद्यास्तिथयो वेधात् उपवासे स्वपूर्वोत्तरे तिथी हन्युः, सप्तमी तु स्वोत्तरामेवेत्यर्थः । अनेन प्रतिपत्तृतीया च द्वितीयाविद्धे न ग्राह्ये इत्युक्तं भवति । एवं पश्चम्यादिष्विप द्रष्टव्यम् । एवश्च यिद्धगमवाक्ये चतुर्थ्या उत्तरविद्धत्वमुक्तं, तदुपवासव्यतिरिक्तविषयमिसवगन्तव्यम्, अस्मिन्वाक्ये पूर्वविद्धाया उपादेयत्वस्मरणात् । यदिष ब्रह्मकैवर्ते—

पतिपत्संमुखा कार्या द्वितीया द्विजसत्तम । इति प्रतिपद्विद्धाया उपादेयत्वमुक्तं, तद्प्युपवासव्यतिरिक्तः विषयम् । उपवासे परविद्धाया एवोपादेयत्वस्मरणात् । त-थाच श्रीविष्णुपुराणे—

एकादश्यष्टमी षष्ठी द्वितीया च चतुर्दशी।
अमावात्या तृतीया च उपोष्यास्स्युः परान्विताः॥
इति । अत्र चतुर्दश्यां परविद्धत्वं शुक्कपक्षाभिप्रायम्। अत
एव निगमः—

एकादश्यष्टमी पष्टी शुक्कपक्षे चतुर्दशी । पुण्याः परेण संयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः ॥

इति । परा अनन्तरा इसर्थः ।

नागविद्धा तु या पष्ठी रुद्रविद्धी दिवाकरः।
कामविद्धी भवेद्दिष्णुर्न ग्राह्यास्तेषु वासराः॥
नवम्येकादशी चैव दिशा विद्धा यदा भवेत्।
तदा वज्यी विशेषेण गङ्गाम्भः श्वटतौ यथा॥

इति पुराणस्मरणात् । नागः पश्चमी रुद्रोऽष्टमी दिवाकरस्सः प्रमी कामस्त्रयोदशी । विष्णुः द्वादशी । दिक् दशमी । एवमप्टम्यपि द्रष्टव्या । अत एव स्मृत्यन्तरं—

कृष्णपक्षेऽष्टमी चैव कृष्णपक्षे चतुर्दशी । पूर्वविद्धा तु कर्तव्या परविद्धा न कस्यचित् ॥ शुक्रपक्षेऽष्टमी चैव शुक्रपक्षे चतुर्दशी । पूर्वविद्धा न कर्तव्या कर्तव्या परसंयुता ॥ उपवासादिकार्येषु ह्येष धर्मस्सनातनः । इति । त्रयोदञ्याः परविद्धत्वं कृष्णपक्षाभिष्ठायम् । अत एव निगमः—

पष्टचष्टमी तथा दर्शः कृष्णपक्षे त्रयोदशी।
एताः परयुताः पूज्याः पराः पूर्वयुतास्तथा ॥
परा अनन्तरा इत्यर्थः। एवञ्च यदुक्तं मार्कण्डेयेन—
शुक्कपक्षे तिथिप्रीह्या यस्यामभ्युदितो रावः।
कृष्णपक्षे तिथिप्रीह्या यस्यामस्तिमतो रावः॥
इति, तत् शुक्ककृष्णपक्षच्यवस्थया व्यवस्थितचतुर्दश्यादिविषयः
मित्यवगनतव्यम्। यदापि देवलेनोक्तं—

यां तिथिं समनुप्राप्य उद्यं याति भास्करः।
सा तिथिस्सकला क्षेया स्नानदानजपादिषु॥
इति, तत् यासां तिथीनामुत्तरिबद्धानामुपादेयत्वमुक्तं तिद्धपः
यम्। यदपि तेनैवोक्तं—

यां तिथिं समनुत्राप्य अस्तं याति दिवाकरः ।
सा तिथिम्सकला ज्ञेया दानाध्ययनकर्मस्रु ॥
इति, तदापि याम्तिथयः पूर्विकिद्धास्सत्यो ग्राह्याः तद्विपयम् ।
सकला संपूर्णेसर्थः । एतच उद्यव्यापिन्यास्तिथेरल्पत्वेन
तिथ्यन्तरानुष्ठानेऽपि तस्यामेव तिथावनृष्ठितं भवतीति वक्तुम् ।
अनेनैवाभित्रायेण भविष्यत्पुराणेऽपि—

त्रतोपवासनियमे घटिकैका यदा भवेत् । सा तिथिस्सकला ज्ञेया पित्रर्थे चापराह्निकी ॥

इति । अतोऽन्यत्र कर्मानुष्ठाने तिथिवृद्धिहासाभ्यामुपयोग इति निर्णयः । उक्तं च विष्णुधर्मोत्तरे—

> सा तिथिस्तदहोरात्रं यस्यामस्तमितो रिवः । तदा कमीणि कुर्वीत हासचुद्धी न कारणम् ॥

इति । यदा तु नोत्तरेद्युः उदयव्यापिनी किंतु पूर्वेद्युः नि-पिद्धतिथिविद्धैव, तदा स्पृत्यन्तरोक्तं-—

> एकादशी तृतीया च पष्ठी चैव त्रयोदशी। पूर्वीवद्धा तु कर्तव्या यदि न स्यात्परेऽहिन॥

इति । एवञ्च यदुक्तं---

वर्धमानस्य पक्षस्य उदयात्पूज्यते तिथिः। यदा पक्षः क्षयं याति तदा स्यादापराह्मिकी॥

इति, तत्र पक्षक्षये प्रायेण परेद्युरुद्यव्यापिन्या असंभवात्पू-र्वविद्धैय परिग्राह्येति पूर्ववचनेन समानार्थम् । अत्र विशेष-माह ऋश्यशृङ्गः—

अविद्धानि निषिद्धैश्च न लभ्यन्ते दिनानि तु ।

मुदूर्तेः पश्चभिर्विद्धा प्राह्मैवैकाद्शी तिथिः ॥

तद्धिविद्धान्यन्यानि दिनान्युपवसेन्नरः ।

इति । निषिद्धेर्दिनैरविद्धानि दिनानि यदि न लभ्यन्ते तदो-

क्तलक्षणानि ग्राह्माणीसर्थः। यदा चैवंविधाऽपि तिथिः न ल-भ्यते तदाऽपि तेनैवोक्तं—

अविद्धानामलाभे तु पयोद्धिघृतेन वा । सक्टदेवालपमञ्जीयादुपवासस्त्वसौ भवेत् ॥ इति । सा तिथिस्सकला ज्ञेयेत्यस्य क्वचिद्पवादमाह नारदीय पुराणे वसिष्ठः--

पारणे मरणे नॄणां तिथिस्तात्कालिकी समृता।
पित्रचेऽस्तमयवेळायां सपृष्टा पूर्णा निगद्यते॥
इति। पारणे मरणे वा तात्कालिक्येव तिथिः न पुनस्सा
तिथिः सकला ह्रेयेतेद्धवतीत्यर्थः। एवं मन्वाद्यादाविप द्रष्ट
व्यम्। अत एव स्कन्दपुराणं—

मन्वादौ च युगादौ च ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः।

च्यतीपाते च वैधृयां तत्कालव्यापिनी तिथिः।

नक्तत्रते च संप्राप्ते तत्कालव्यापिनी तिथिः॥

इति । तस्य नक्तत्रतस्य यः कालः प्रदोषाख्यः तद्वयापिनी

तिथिः प्राह्मेत्यर्थः । तथाच वसिष्ठः—
प्रदोषच्यापिनी प्राह्मा तिथिनेक्तव्रते सद् ।
एकादशीं विना सर्वीः शुक्के कृष्णे समास्स्मृताः ॥

इति । पदोपपरिमाणं तु स्कन्दपुराणे उक्तं—

उदयात्प्राक्तनी संध्या घटिकात्रयमुच्यते ।

सायंसंध्या त्रिघटिका अस्तादुपरि भास्त्रतः ॥

त्रिमुहूर्त पदोपस्स्याद्रवावस्तिमते ततः ॥
इति । यदत्र संध्याद्वये मौनादि कार्यं, तदेतावि काले
कार्यमित्यभित्रायः । यदा तु दिनद्वयेऽपि प्रदोपव्यापिनी ति
थिर्न भवति, तदा तु स्कन्दपुराणोक्तं—

पदोपन्यापिनी न स्यादिवा नक्तं विधीयते।
आत्मनो हिगुणां छायामतिकामति भास्करे॥
तन्नक्तं नक्तमित्याहुः न नक्तं निश्चि भोजनम्।
एवं ज्ञात्वा ततो विद्वान् सायाहे तु भुजिकियाम्॥
कुर्यान्नक्तवती नक्तफलं प्राप्नोति निश्चितम्॥

इति । नक्षत्रोपवासे तु विष्णुनोक्तं—

उपोपितव्यं नक्षत्रं यस्मित्रस्तिमयाद्रविः ।

यत्र वा युज्यते राम निशीथक्शिका सह ॥

इति । यत्र वा निशीथोऽर्धरात्रः शशिना नक्षत्रेणास्तम्यादुप-र्यारब्धेन संयुज्यते तद्रा नक्षत्रमुपोषितव्यिपत्यर्थः । तथाच सुमन्तुः—

यत्रार्धरात्रादर्वाक्तु नक्षत्रं प्राप्यते तिथौ ।
तन्नक्षत्रव्रतं कुर्यादतीते पारणं भवेत् ॥
इति । प्राप्यते प्रारभ्यत इत्यर्थः । अतीते तस्मिन्नक्षत्र इति
शेषः । एवं तिथिपयुक्तोपवासेऽपि द्रष्टव्यम् ।
तिथिनक्षत्रिनियमे तिथिभान्ते च पारणम् ।
अतोऽन्यथा पारणातु व्रतभङ्गमवामुयात् ॥

इति स्मरणात् । एतन्नक्षत्रप्रयुक्तोपवासाविषयम् । नक्षत्रयुक्तायां
तिथौ श्रीविष्णुपुराणे उक्तं—
याः काश्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्या नक्षत्रयोगतः ।
तास्वेव तद्रतं कुर्याच्छ्रवणद्वादशीं विना ॥
इति । कथं ताई अवणद्वादश्यामित्यपेक्षिते मत्स्यपुराणं—
द्वादश्यां शुक्रपक्षस्य नक्षत्रं अवणं यदि ।
उपोष्येकादशीं तत्र द्वादश्यां पूजयेद्धारिम् ॥ इति ॥

इति स्मृतिचिनद्रकायां तिथिद्वैधनिर्णयः

अथ तिथिनसङ्गादेकाद्द्यपि निर्णीयते.

तत्रादौ एकाद्दशीमहिमा । तत्र नारदीयपुराणे वसिष्ठः—
एकादशीसमुत्थेन विद्वना पातकेन्धनम् ।

भस्मतां याति राजेन्द्र अपि जन्मशतोद्भवम् ॥

नेदशं पावनं किञ्चित्तराणां भूप विद्यते ।

यादशं पद्मनाभस्य दिनं पातकहानिदम् ॥

तावत्पापानि देहेऽस्मिन् तिष्ठान्ति मनुजाधिप ।

यावन्नोपवसेज्जन्तुः पद्मनाभदिनं शुमम् ॥

अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च ।

एकादश्युपवासस्य कलां नाईन्ति पोडशीम् ॥

एकादश्युपवासस्य कलां नाईन्ति पोडशीम् ॥

एकादश्युपवासेन तत्सर्व विलयं नयेत् ॥
एकादशिसमं किञ्चित्प्रापत्राणं न विद्यते ।
स्वर्गमोक्षप्रदा होषा राज्यपुत्रप्रसाधिनी ॥
सुकलत्रप्रदा होषा शरीरारोग्यदायिनी ।
न गङ्गा न गया भूप न काशी न च पुष्करम् ॥
न चापि कौरवक्षेत्रं न रेवा न च देविका ।
यम्रुना चन्द्रभागा च तृल्या न च हरेर्दिनात् ॥
अनायासेन राजेन्द्र प्राप्यते वैष्णवं पदम् ।
चिन्तामणिसमा होषा अथवाऽपि निधेस्समा ॥
सा कल्पपादपप्रख्या देवगोरूपमाऽथवा ।

### नारदोऽपि ---

एकामेकादशीं वाऽपि समुपोप्य जनाईनम् । कामेनापि समभ्यच्ये संसारान्मुक्तियाप्रयात्॥ प्रसङ्गाद्यवा दम्भाछोभांद्वा त्रिदशाधिप। एकादश्यामनश्चन् यः सर्वदुःखाद्विमुच्यते॥ इति ॥ इति स्मृतिचन्द्रिकायमेकादशीमहिमा.

अथैकादशीनिर्णयः.

तत्र देवलः--

न शङ्केन पिवेत्तोयं नाश्रीयात्कूर्पसूकरौ । एकादञ्यां न भुज्जीत पक्षयोरुभयोरपि ॥

#### कात्यायनोपि-

यानिकानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च ।
अन्नमाश्रिय तिष्ठन्ति सम्माप्ते हरिवासरे ॥
रटन्तीह पुराणानि भूयो भूयो वरानने ।
न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं संप्राप्ते हरिवासरे ॥
इति । न भोक्तव्यं उपोपितव्यमित्यर्थः । अत एव नारदः—
नित्यं भक्तिसमायुक्तैर्नरीविंष्णुपरायणैः ।
पन्ने पन्ने तु कर्तव्यमेकादश्यामुपोषणम् ॥
इति । अत्रोपोषणं नित्यं कर्तव्यमित्यन्वयः । अनेनैकादशीव्रतस्य नित्यत्वमुक्तं भवति । अत एवाकरणे दोषः पुराणे दर्शितः—

पितायासं स भुङ्केऽतं किल्विषं श्वानविद्समम् । एकाद्द्रयां सुरश्रेष्ठ यो भुङ्के द्विजजनमवान् ॥ एकाद्द्रयां तु यो भुङ्के शक्तिमान्निरुपद्रवः । सुरापानसमं पापं भवेत्तस्य न संशयः ॥ मद्यपानात्सुरश्रेष्ठ पातैव नरकं वजेत्। एकाद्द्रयन्नकामस्तु पितृभिस्सह मज्जाते॥

इति । अतः पक्षद्वयेऽप्येकादश्याम्रुपवसेदिति भावः । एतच् पक्षद्वयोपवासविधानं वनस्थदिविषयम् । अत एव गोभिलः—

> एकादक्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरिप । वनस्थयतिधर्मोऽयं शुङ्कामेव सदा गृही ॥

इति । एवं ब्रह्मचार्यादेरापि द्रष्टव्यम् । अत एव समृत्य-न्तरं—

एकादश्यां न भुझीत पक्षयोरुभयोरिष । त्रह्मचारी च नारी च शुक्कामेव सदा गृही ॥ इति । गृही पुत्रवानिति शेषः, तस्य कृष्णैकादश्यामुपवा सनिषेधस्मरणात्—

> सङ्कान्सामुपवासं तु कृष्णैकादिश्ववासरे । चन्द्रसूर्यग्रहे चैव न कुर्यात्पुत्रवान् गृही ॥ एकादश्यां तु कृष्णायां सङ्कान्तौ च रवेस्तथा । पारणं चोपवासं च न कुर्यात्पुत्रवान् गृही ॥

#### स्मृत्यन्तेरऽपि---

आदित्यवारे सङ्कान्त्यामिसतैकादशीदिने । व्यतीपाते कृते श्राद्धे पुत्री नोपवसेद्रृही ॥ पुराणेऽपि—

सङ्कान्त्याम्रपवासेन पारणेन युधिष्ठिर ।
एकाद्द्यां च कृष्णायां ज्येष्ठः पुत्रो विनश्यति ॥
न चैवं सति शुक्तैकादश्यां सङ्कान्त्यादियोगे शृहिणः पुत्रवतो नोपवास इति शङ्कनीयम् । यत आह जैमिनिः—
आदित्येऽहनि सङ्कान्तौ श्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ।
पारणं चोपवासं च न कुर्यात् पुत्रवान् शृही ॥

तिन्निमित्तोपवासस्य निषेधोऽयमुदाहतः ।
नानुपङ्गकृतो ब्राह्यो यतो नित्यमुपोपणम् ॥
इति । तिनिमित्तस्य आदित्यवारादिनिमित्तस्य प्रतिषेधः, न
पुनरेकादश्यामादित्यवाराद्यन्वयनिबन्धनोपवासनिषेधः, यत एकादश्यां नित्यमुपोपणिपयर्थः । केचित्—अस्यैकादशीप्रकरणपाठात्तच्छब्दस्य प्रकरणसिन्निहित्तैकादशीपरत्वादनुषङ्गकृत इत्यस्य कृच्छ्रपाप्तोपवासपरत्वाद्वृहिणः पुत्रवतः सङ्कान्त्यादियुक्तायामेकादश्यामुपवासनिषेधपरमेतदिति वर्णयन्ति । तन्मनदं—वाक्यसिन्निधः प्रकरणसान्निधितश्शीद्यभावित्वात् । अन्यथा
एकादश्यां राहुदर्शनासम्भवेन तत्र कथं तच्छब्दोपपित्तः ।
अथ राहुदर्शनमात्रपरत्वं तार्हं सक्चदुचरितस्यार्थद्वयपरत्विनिति
वैरूप्यं स्यात्, अतः पूर्वोक्तैव व्याख्या ज्यायसी । अत एव
नारदः—

भानुवारसमोपेता तथा सङ्कान्तिसंयुता । एकादशी सदोपोप्या पुत्रपोत्रप्रवर्धिनी ॥ पुराणेऽपि—

> एकाद्क्यां यदा वत्स आदित्यस्य दिनं भवेत् । तत्रोपोष्या प्रयत्नेन पुत्रपौत्रविवर्धिनी ॥

अन्ये—गृहिणः पुत्रवतः शुक्तैकाद्यामुपवासः कृष्णेकाद्यां नियमरहितमभोजनमात्रमिति वदन्ति, तत् स्ववुद्धिमात्रपरि-काल्पितमित्युपेक्षणीयम् । यतु नारद्यिपुराणे रुक्माङ्गदस्य पुत्र- पौत्रवतो हरिवासरमात्रोपवासनिषेधाय ब्रह्माणं शति यम वचनं—

मनुष्याः पितृभिस्सार्धं तथैव च पितामहैः ।
तेपामपीह पितरः पितॄणां पितरस्तथा ॥
अथ मातामहा यान्ति तेपां ये जनकास्तथा ।
तेपामपि जनियतारो जितृणां तु पूर्वजाः ॥
प्रयान्ति वैष्णवं छोकमुपोष्य हरिवासरम् ।
एप दण्डः पटो होप तत्र पद्भचां नियोजितः ।
लोकपालत्वमतुलमार्जितं येन भूभुजा ।
तमेकं वदतां श्रेष्ठ सम्त्राप्ते हरिवासरे ॥
यदि चालयसे धेर्यात्ततोऽहं तव किङ्करः ॥

इति, तत्रापि हरिवासरग्रहणं रुक्माङ्गदस्य विहितैकादशीप-रिमत्यवगन्तव्यम् । अतो गृहिणः पुत्रवतः शुक्कैकादश्यामुप-वासः इतरेपां तु उभयोरिति सिद्धम् । एवञ्च यदुक्तं वि-ष्णुधर्मोत्तरे—

> ब्रह्महा स भवेत् स्तेनः सुरापो गुरुतल्पगः । विवेचयति यो मोहादेकादक्योस्सितासिते ॥

इति, यदापि पुराणे— मातृहा पितृहा चैव भ्रातृहा गुरुहा तथा। एकादश्यां तु भुञ्जानः पक्षयोरुभयोरापि॥

इति, तत् पुत्रवद्गृहिच्यतिरिक्तविषयिमत्यनुसन्धेयम् । एवमुक्तन

रीत्या व्यवस्थासम्भवेऽपि केचित् 'न कुर्यात्पुत्रवान् गृही' इत्येवमादीनां काम्योपवासविषयत्वं परिकरूप्य गृहिणः पुत्र वतोऽपि कृष्णकादश्यामप्युपवासं वर्णयन्ति । यदत्र युक्तं तद्गाह्यम् । यत्पुनरापस्तम्वेनोक्तं—

> आहिताग्निरनदृांश्च ब्रह्मचारी च ते त्रयः। अक्षन्त एव सिद्धचन्ति नैपां सिद्धिरनक्षताम्।।

इति, तत् एकादशीव्यतिरिक्तिविषयम् । अत एवाग्निपुराणं— यहस्थो ब्रह्मचारी च आहिताग्निस्तथैव च । एकादश्यां न भुद्धीत पक्षयोरुभयोरिप ॥

इति । यदापि पुराणे— श्राद्धे जन्मदिने चैव सङ्कान्त्यां राहुसूतके । उपवासं न कुर्वीत यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥

इति श्राद्धे उपवासनिषेधपरं च वचनं, तद्प्येकादशीव्यति-रिक्तविषयम् । अत एव स्मृत्यन्तरं—

> उपवासो यदा नित्यः शाद्धं नैमित्तिकं भवेत् । उपवासं तदा कुर्यादाघाय पितृसेवितम् ॥

इति । उपवासलक्षणं व्यासेनोक्तं—

उपाद्यत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैस्सह ।

उपवासस्स विज्ञेयो सर्वभोगविवर्णितः ॥

इति । पापेभ्य उपाद्यतस्य गुणैरेकभक्तादिनियमैस्सह यो

वासः ताम्बूलादिभोगरहित उपवास इत्यर्थः । ते च गुणा नारदीयपुराणे दार्शिताः—

तस्यैवं कीडमानस्य मोहिन्या सह पार्थिव ।

रुक्माङ्गद्स्य श्रोत्राभ्यां पटहृष्विन्रागतः ॥

मत्तेभकुम्भसंस्थस्तु धर्माङ्गद्मते स्थितः ।

प्रातहिरिदिनं छोकास्तिष्ठध्वं चेकभोजनाः ॥

अक्षारछवणास्सर्वे हिवष्यात्रिनपेविणः ।

अवनीतलपश्चयनाः प्रियासङ्गविवर्णिताः ॥

स्मर्थ्वं देवमीशानं पुराणं पुरुषोत्तमम् ।

सक्रद्भोजनयुक्ताश्च उपवासे भविष्यथ ॥

अष्टवर्पाधिको मत्यों ह्यशीतिनं हि पूर्यते ।

यो भुङ्के मामके राष्ट्रे विष्णोरहिन पापकृत् ॥

स मे वथ्यश्च दण्ड्यश्च निर्वास्यो विषयाद्विहः ।

इति । उपनासे छते द्वादश्यामित्यर्थः । देवलोपि—
दशम्यामेकभुक्तस्तु मांसमैथुनवर्जितः ।
एकादश्यामुपवसेत्पक्षयोरुभयोरापि ॥
वह्मचर्य तथा शौचं सत्यमामिपवर्जनम् ।
व्रतेष्वेतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चयः ॥
स्त्रीणां तु त्रेक्षणात् स्पर्शानाभिस्संकथनादपि ।
निष्यन्दते ब्रह्मचर्य न दारेष्ट्रतुसङ्गमात् ॥
असकुज्जलपानाच सकुत्ताम्बूलचर्वणात् ।

उपवासो विनइयेत दिवास्वापाच मैथुनात् ॥ व्यासोऽपि—

पुष्पालङ्कारवस्त्राणि गन्धधूपानुलेपनम् ।

उपवासे न दुष्येत दन्तधावनमञ्जनम् ॥

इति । एतत् पुण्यजनकोपवासे स्त्रीविषयमिति कैश्चिदुक्तम् ।
दन्तधावनमत्र पर्णादिना, न काष्टेन—

उपवासे तथा श्राद्धे न खोदहन्तघावनम्। दन्तानां काष्ट्रसंयोगः हन्ति सप्त कुलान्यपि॥

इति तेनैवोक्तत्वात् । विष्णुरापे—'पतितपापण्डसंभापणानृत स्तेयादिकं वर्जयेत्' इति । कूर्मपुराणेऽपि—

कांस्यं मांसं मसूरं च चणकं कोद्रमाषकान् । शाकं मधु परान्नं च त्यजेदुपवसन् स्त्रियम् ॥ इति । उपत्रसन् उपत्रत्स्यन्नित्यर्थः । अतो दश्चम्यामेते नि-यमाः । स्मृत्यन्तरेऽपि—

> असत्यभाषणं द्यूतं दिवास्वापं च मैथुनम् । एकादक्यां न कुर्वीत उपवासपरो नरः ॥

इति । ब्रह्माण्डपुराणेऽपि-

कांस्यं मांसं सुरां क्षोद्रं तैळं वितथभाषणम् । व्यवायं च प्रवासं च दिवास्वापमथाञ्जनम् ॥ तिल्पिष्टं मसूरं च हादशैतानि वैष्णवः । द्वादश्यां वर्जयोत्रित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ वृद्दस्पतिरिपे—

> दिवानिद्रां परान्नं च पुनर्भोजनमैथुने । क्षौद्रं कांस्यामिषं तैलं द्वादश्यामष्ट वर्जयेत् ॥

अङ्गिरा अपि-

सायमाचन्त्रयोरह्रोस्सायं प्रातश्च मध्यमे । उपवासफलप्रेप्सुर्जह्याद्गक्तचतुष्ट्यम् ॥

इति । न चात्र फलश्रवणात् काम्योपवासविषयामिति राङ्कनी-यं, नित्येऽप्युपात्तदुरितक्षयादिफलसंवन्धात् । केचित्तु—नित्ये फलाभावाद्यान्येकभक्तादीनि तानि—

> य इच्छोद्रेष्णुसायुज्यं श्रियं सन्तितेमेव च । एकाद्रयां न भुङ्जीत पक्षयोरुभयोरापि ॥

इत्यादिविहितकाम्योपवासविषयाणीति वर्णयन्ति । यदत्र युक्तं तहाह्यम् । अत्रोपवासग्रहणविधिमाह देवलः—

> गृहीत्वौदुम्बरं पात्रं वारिपूर्णमुदङ्गुखः । उपवासं तु गृह्णीयात् यद्वा सङ्कल्पयेद्वधः ॥

इति । औदुम्बरं ताम्रमयं पात्रं जलपूर्णं उदङ्मुखः आ-दाय उपवासं गृह्णीयात्, यद्वा सङ्कल्पयेत् सङ्कल्पमात्रं कुर्या-दित्यर्थः । अत्र पात्रग्रहणं त्रथमसङ्कल्पविषयं काम्योपवास-विषयं चेति कैश्चिदुक्तम् । सङ्कल्पमन्त्रोऽपि तेनैव दर्शितः- एकादक्यां निराहारो भूत्वाऽहमपरेऽहिन । भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष गतिर्भम भवाच्युत ॥

- इति । विष्णुस्तु मन्त्रान्तरमाह— एकादश्यां निराहारः स्थित्वाऽहमपरेऽहनि । भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष श्वरणं मे भवाच्युत ॥
- इति । मन्त्रोचारणानन्तरं कास्रायनः— इत्युचार्यं ततो विद्वान् पुष्पाङ्गित्रिमथार्पयेत् ।
- इति । एवमुपवाससमर्पणमपि द्रष्टव्यम् । तदाह नारदः—

  मन्त्रमुचार्य यत्नेन पुष्पाञ्जलिमथार्पयेत् ।

  अज्ञानितिमिरान्धस्य त्रतेनानेन केशव ॥

  पर्सीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टित्रदो भव ।

  एवं समर्पयेद्विद्वान्पारणं समनन्तरम् ॥
- इति । एतच सूतकादावापि कार्यम् । तदुक्तं विष्णुरहस्ये— परमापदमापन्नो हर्षे वा समुपस्थिते । सूतके मृतके वाऽपि न त्याज्यं द्वादशीव्रतम् ॥
- इति । अत्र वराहपुराणोक्तो विशेषः—

  स्तर्के तु नरस्स्नात्वा प्रणम्य मनसा हरिम् ।

  एकाद्र्यां न भुञ्जीत त्रतमेतन्न छुप्यते ॥

  द्वाद्र्यां तु ततो भुक्त्वा स्त्रकान्ते जनार्दनम् ।

  पूजायित्वा विथानेन पूजयेच द्विजोत्तमान् ॥

मृतकेऽपि न भुक्षीत एकाद्यां सदा नरः। द्वाद्यां तु समक्षीयात्स्नात्वा विष्णुं प्रणम्य च ॥

इति । उपवासाशक्तौ तु विष्णुरहस्थोक्तं — असामध्ये शरीरस्य व्रते च समुपस्थिते । कारयेद्धर्मपत्नीं तु पुत्रं वा विनयान्वितम् ॥

#### कात्यायनोपि-

पितुमीतुर्भ्वातुरथे आचार्याथे विशेषतः ।
उपवासं तु कुर्वाणः पुण्यं शतगुणं लभेत्॥
यमुद्दिश्य कृतो विद्वान् सोपि संपूर्णमामुयात् ।
नारी स्वपतिमुद्दिश्य एकाद्श्यामुपोपिता ।
पुण्यं शतगुणं प्राहुः मुनयः पारदार्शनः ॥
उपवासफलं तस्याः पतिः प्रामोत्यसंशयः ॥

इति । अथवा समृत्यन्तरोक्तं— उपवासे त्वशक्तानामशीतेरूर्ध्वजीविनाम् । एकभुक्तादिका कार्थेत्याह वोधायनो मुनिः ॥

अनेनैवाभिप्रायेण मार्कण्डेयोपि-

एकभुक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च ।
उपवासेन दानेन न निर्द्रोदिशको भवेत् ॥
नक्ते तु विशेषमाह व्यासः—
हविष्यभोजनं स्नानं सत्यमाहारस्राववम् ।

अग्निकार्यमधक्त्राय्यां नक्तभोजी समाचरेत् ॥

इति । एवं कुर्वतः फलमाह नारदीयपुराणे वसिष्ठः—

हरिदिनमुपवासैर्यः क्षपेत् प्राप्य \* जन्तुः

न विश्वति जठरं विण्मूत्रपूर्णं जनन्याः ।

वहुवृजिनसमितः कामरागाभिभूतो

वजाति पदमनन्तं लोकनाथस्य विष्णोः ॥

इति स्मृतिचन्द्रिकायामेकादशीनिर्णयः

# अथैकादशीद्वैधनिर्णयः.

तत्र स्कन्दपुराणं—
प्रतिपत्मभृतयस्तर्वा उदयादोदयाद्रवेः।
सम्पूर्णा इति विख्याता हरिवासरवर्जिताः॥
इति । कीद्दशस्तर्दि संपूर्णा हरिवासर इस्रपेक्षिते गारुडपुराणं—

उदयात्त्राग्यदा वित्र मुहूर्तद्वयसंयुता । संपूर्णेकादशी नाम तत्रैवोपवसेहृही ॥ पुनः प्रभातसमये घटिकैका यदा भवेत् । अत्रोपवासो विहितश्चतुर्थाश्रमवासिनाम् ॥ विधवायाश्च तत्रैव परतो द्वादशी न चेत् । इति । अनेन यत्र त्रयोद्श्यां द्वाद्शी नास्ति किन्त्वेका-दश्येव दिनद्वययुता तत्र या संपूर्णेकादशी तस्चामुपवासं गृही कुर्याद्परस्यां यत्याद्य इत्युक्तं भवति । उक्तं च स्मृत्य न्तरे—

> संपूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । लुप्यते द्वादशी तस्मित्नुपवासः कथं भवेत् ॥ उपोष्ये द्वे तिथी तत्र विष्णुपीणनतत्परैः ।

इति । तस्मिन् त्रयोदशेऽहिन यदा द्वादशी नास्ति तदा पूर्वोक्ताधिकारिभेदेन द्वे तिथी उपोष्ये न त्वेकैवेत्यर्थः । अत एव कूर्मपुराणं—

> संपूर्णिकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । उत्तरां तु यतिः कुर्यात्पूर्वामुपवसेद्गृही ॥

इति । अस्मिन्नेव विषये यंदा त्रयोदश्यामि द्वादशी तदा द्वितीयैकादश्यामेवोपवासः । तथा च भृगुः—

संपूर्णिकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । तत्रोपोष्या द्वितीया तु परतो द्वादशी यदि ॥

इति । उपोष्या सर्वेरिति शेषः । अत एव नारदः— संपूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । सर्वेरेवोत्तरा कार्या परता द्वादशी यदि ॥

इति । अस्मिन्नेव विषये यदा द्वादश्यामेकादशी नास्ति तदा द्वादश्यामेवोपवासः । तथाच स्मृत्यन्तरं— एकादशी भवेत्पूर्णा परतो द्वादशी यदि ।
एकादशीं परित्यज्य द्वादशीं समुपोषयेत् ॥
इति । एवञ्च यत्र दशमीशेषस्योदयात्माचीनमुहूर्तद्वयाननुमः
वेशः तत्रोपवासः कार्य इत्युक्तं भवति । अनुप्रवेशे तु गाहडपुराणोक्तं—

उद्यात्माक्तिम्यदिकाच्यापिन्येकाद्शी यदा ।
संविद्धैकादशी नाम वर्ज्या धर्मार्थकाङ्किमिः ॥
पुत्रराज्यसमृद्धचर्थं द्वाद्श्यां समुपोपयेत् ।
तत्र क्रतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥
आदित्योदयवेलायामारब्धा पष्टिनाहिका ।
सङ्कीर्णेकादशी नाम त्याज्या धर्मफलेष्सुभिः ॥
पुत्रपौत्रत्रदृद्धचर्थं द्वादश्यामुपवासयेत् ।
तत्र क्रतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणे ॥

इति । एवश्च यंत्रैकादशी द्वादश्यां नास्ति, द्वादशी न च त्रयोदः वयां, दशमीशेषस्थोदयात्माचीनमुदूर्तद्वयानुत्रवेशः तत्रैकादशीं परित्यज्य द्वादश्यामुपोष्य त्रयोदश्यां पारणिमत्युक्तं भवति । अनेनैवाभिप्रायेण कण्वोपि—

अरुणोदयवेळायां दशमी यदि सङ्गता । तत्रोपोष्या द्वादशी स्यात्त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥ अरुणोदयवेळायां दशमी यदि संयुता । रविचकार्धमात्राऽपि द्वादशीमुपवासयेत् ॥ तत्र क्रतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥ अरुणोदयवेळायां विद्धा काचिदुपोषिता । तस्याः पुत्रशतं नष्टं तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥

भविष्यत्पुराणेडपि-

अरुणोदयवेळायां दशमी यदि विद्यते । पापमूलं सदा ज्ञेयमेकादञ्युपवासिनाम् ॥ नारदोपि—

अरुणोदयवेळायां दशमी यदि दृश्यते । न तत्रैकादशी कार्यो धर्मकामार्थनाशिनी ॥ गोभिलोपि—

अरुणोदयवेळायां दशमी यदि सङ्गता ।
संयुक्तैकादशीपुण्यं मोहिन्ये दत्तवान्त्रिभुः ॥
उदयादुपारिविद्धा दशम्यैकादशी यदा ।
दानवेभ्यः श्रीणनार्थं दत्तवान् पाकशासनः ॥
तस्मात्सर्वभयत्नेन सङ्कीर्णेकादशीं त्यजेत् ।
द्वादश्यामुपवासोत्र त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥
अरुणोदयाभिप्रायेण नारदीयपुराणे मोहिनीवाक्यं—
अग्नेर्विहारकाले तु वध्वा उत्थापने तथा ।
गवां दोहनकालेऽपि पिक्षसंनादने तथा ॥
निर्ममे सर्ववेदानां मार्जनीग्रहणे तथा ।
द्वारोद्धाटनवेळायां स्नानकाल उपस्थिते ॥

त्रशितानां च वादित्रनिनदे तथा।
तथा प्रान्तो दशम्या यस्त्वेकाद्श्या समन्वितः॥
प्रदीयतां निवासार्थं कालो विवुधसत्तमाः।
तन्मोहिन्या वचः श्रुत्वा सुरास्सर्वे महीपते॥
संमन्त्रच सुचिरं कालं दिगम्बरपुरोगमाः।
यमस्य दर्शनार्थाय वैकुण्डध्वंसनाय च॥
पाषण्डिनां विद्यद्वर्थं पापसञ्जननाय च।
उच्चस्ते मोहिनीं देवाः लोकसंमोहनाय वै॥
दत्तं मोहिनी ते स्थानं प्रत्यूषसमये हि तत्।
दुष्टं हरिदिनोपेतं दशम्याः प्रान्तमेव हि॥

इति । अरुणोदयविद्धां परित्यजेदिति भावः । अरुणोद-योपि पुराणे दर्शितः—

चतस्रो घटिकाः पातररुणोदय उच्यते । यतीनां स्नानकालस्तु गङ्गाम्बुसद्दशः स्मृतः ॥

इति । यतयोऽत्र नियताः । तेषां स्नानकाल इति । अनेन उदयात्प्राचीनं घटिकाचतुष्टयमरुणोदय इत्युक्तं भवति । अ-रुणोदयाभिप्रायेण नारदोपि—

> दशम्याऽनुगता यत्र तिथिरेकादशी भवेत् । तत्रापत्यविनाशश्च परेत्य नरकं व्रजेत् ॥

विष्णुरहस्येऽपि-

दशमीशेषसंयुक्तामुपोष्यैकादशीं किल ।

संवत्सरकृतेनेह नरो धर्मेण मुच्यते ॥
दशमीशेषसंयुक्ता गान्धार्या समुपोषिता ।
तस्याः पुत्रशतं नष्टं तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥
ब्रह्मकैवर्ते —

दशमीशेषसंयुक्तां यः करोति विमूदधीः ।
एकादशीफलं तस्य न स्याद्वादशवार्षिकम् ॥
इति । एवश्च यानि विद्धोपवासनिषेधपराणि तानि सर्वा
ण्यरुणोदयवेधाभिमायाणीति मन्तव्यम् । अत एव भविष्य
पुराणं—

अरुणोदयं यदा शुद्धं दशमीवेधवार्जितम् ।
सर्वदोषाविनिर्मुक्तमुपोध्यं ताद्दिनं स्मृतम् ॥
इति । यदा तु शुद्धमरुणोदयं वेधराहित्येन जानाति तदा
सर्वदोषरिहतं तिद्दनमुपोध्यामित्यर्थः । एवश्च यत्कैश्चिदुक्तं
'यानि विद्धोपवासिनिषेधपराणि तान्युदयादूर्ध्वविषयाणि'
इति, तदपास्तम् । अतो यत्र दशमीविद्धैकादशी द्वादश्यां
नास्ति तत्र द्वादश्यामुपोध्य त्रयोदश्यां पारणं कार्यमिति
सिद्धम् । यत्तु हारीतेनोक्तं—

त्रयोदश्यां यदा न स्याद्वादशी घटिकाद्वयम् । दशम्यैकादशी विद्धा सैवोपोध्या सदा तिथिः ॥ यदापि ऋष्यगृङ्गेण— पारणे न हि स्रभ्येत द्वादशी कस्रयाऽपि चेत् । तदानीं दशमीविद्धा उपोष्यैकादशी तिथिः ॥
इति, यदापि विष्णुरहस्ये—
दशमीशेषसंयुक्ता उपोष्यैकादशी तथा ।
यदा न स्यात्त्रयोदश्यां मुहूर्त द्वादशी तिथिः ॥

इति, एतत्सर्वमेकादशीदिनक्षयिवपयम् । अत एव नारदः— दशमीशेषसंयुक्ता नोपोप्यैकादशी तिथिः। एकादश्यां रात्रिशेषे द्वादशी चेन्न दृश्यते।।

इति । यदैकादशीदिवसे क्षयो न भवति तदा दशमीविद्धा नोपोष्येसर्थः । अनेनैकादशीदिनक्षये दशमीविद्धोपोष्येसेतद-र्थादुक्तं भवति । उक्तं च तेनैव—

यदि दैवात्तु संसिध्येदेकाद्श्यां तिथित्रयम् । तत्र ऋतुशतं पुण्यं द्वादश्यां पारणं भवेत् ॥ कूर्मपुराणे—

दिस्पृगेकादशी यत्र तत्र सिन्नहितो हिरः।
तामेवोपवसेत्काममकामो विष्णुतत्परः॥
दशमीं द्वादशीं च या स्पृशाति सा द्विस्पृक् । पुराणेऽपि—
दिनक्षयमृते देवि नोपोष्या दशमीयुता।
सैवोपोष्या सदा पुण्या परतश्चेत्त्रयोदशी॥
हित । यदैकादशीदिनक्षयः त्रयोदश्यां च न टाटशी ने

इति । यदैकादशीदिनक्षयः त्रयोदश्यां च न द्वादशी तदैव दशमीविद्धोपोष्या नान्यथेत्यर्थः । अनेन यस्मिन् दिनक्षये त्रयोदश्यामि द्वादशी तस्मिन्नेवोपवसेदित्यर्थादुक्तं भवाते । अत एव व्यासः—

एकादशी यदा लुप्ता परतो द्वादशी भवेत् । उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमां गतिम्॥ लुप्ता क्षयं गता। परतः त्रयोदश्यामित्यर्थः। यत्तु गोभि-लेनोक्तं—

> एकादश्यां यदा ब्रह्मन् दिनक्षयितिथिभेवेत् । तदा ह्येकादशीं त्यक्त्वा द्वादश्यामुपवासयेत् ॥ तत्र ऋतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम् ।

इति, यदापि पितामहेन—

एकादश्यां यदा वत्स दिनक्षयितिथिभवेत् ।

अत्रोपोष्या द्वादशी स्यात्त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥

इति, तत् पुत्रवद्गृहिविषयं, तस्यैव दिनक्षयोपवासानिषेधात् ।

तथाच मत्स्यपुराणं—

दिनक्षयेऽर्कसङ्कान्त्यां ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । उपवासं न कुर्वीत पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥

एकादशीषु नष्टासु रविसङ्कमणेषु च। पारणं चोपवासं च न कुर्यात्पुत्रवान् गृही॥

इति । पितामहोपि— एकादशीदिनक्षय उपवासं करोति यः।

व्यासोपि-

तस्य पुत्रा विनश्यन्ति मघायां पिण्डदो यथा ॥

इति । एवश्च यानि विद्धोपवासनिपेश्वपराणि तानि सर्वाण्येकादशीदिनक्षयव्यातिरिक्तविषयाणीति मन्तव्यम् । उक्तं च
पुराणे—

दिनक्षयमृते देवि नोपोष्या दशमीयुता।

इति । अनेनैवाभिप्रायेण कूमेपुराणेऽपि—

कलार्घेनापि विद्धा स्यादशम्यैकादशी यदा।

तदा ह्येकादशी त्यक्त्वा द्वादशी सम्रुपोपयेत्॥

द्वादश्यामुपवासोत्र त्रयोदश्यां तु पारणम्।

व्यासोपि—

दशमीमिश्रिता पूर्वा द्वादशी यदि छुप्यते।
एकादश्यां महाप्राज्ञ उपवासः कथं भवेत्॥
धुद्धैव द्वादशी राजन्नुपोष्या मोक्षकाङ्किभिः।
पारणं तु त्रयोदश्यां पूजियत्वा जनार्दनम्॥

## स्कन्दपुराणेऽपि-

शुद्धं हिरिदिनं न स्थात् द्वादर्शीं ग्राहयेततः । द्वादश्याम्रप्रवासोत्र त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥ एवं कुर्वन्नरो भक्त्या विष्णुसायुज्यमाष्ट्रयात् । अन्यथा कुरुते यस्तु स याति नरकं ध्रुवम् ॥

इति । एवं वेधसन्देहेऽपि द्रष्टव्यम् । अत एव कूर्भपुराणं— वहुवाक्यविरोधेन सन्देहो जायते यदा । Smrit Cha.—Vol. V. द्वादशी तु तदा ग्राह्या त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥
इति । एवश्च यत्र दशमीविद्धेकादशी द्वादश्यां नास्ति द्वादशी च त्रयोदश्यां, तत्र द्वादश्यामुपोष्य त्रयोदश्यां पारणं
कार्यमित्युक्तं भवति । अस्मिन्नेव विषये यदा द्वादश्यामप्येकादशी तदा द्वितीयैकादश्यामेवोपवासः । तथाच नारदः—
द्वादश्येकादशी यत्र संगता त्रिदशाधिप ।

द्वादश्यैकादशी यत्र संगता त्रिदशाधिप । तामुपोष्य ततः कुर्यात्त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥

इति । वोधायनोपि-

कलाऽप्येकादशी यत्र परतो द्वादशी न चेत्। तत्र क्रतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम् ।

पुराणेऽपि-

द्वादशीमिश्रिता ग्राह्या सर्वत्रैकादशी तिथिः।
द्वादशी च त्रयोदश्यां विद्यते यदि वा न वा ॥
इति । अस्मिन्विषये यदा त्रयोदश्यामिषि द्वादशी तदा द्वितीयैकादश्यामेवोपवासः। तथाच नारदीयपुराणं—
द्वादश्येकादशी यत्र द्वादशी परतोषि वा ।
द्वादशीपारणं कुर्योत्क्रतुकोटिफलं भवेत् ॥
पुराणेऽपि—

एकादशीकलायुक्ता येन द्वादश्युपोपिता। किं तस्य वहुभिये श्रेरश्वमेधादिभिर्नुप॥ एकादशी द्वादशी च तत्र संनिहितो हरिः। उपोष्य रजनीमेकां ब्रह्महत्यां व्यपोहीत॥ इति । अस्मिन्नेव विषये द्वादश्यामेकादशी नास्ति तदा द्वादश्यामेवोपवासः । तथाच नारदीयपुराणं— उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वादश्यामेव पारयेत् ।

निर्गता चेत्त्रयोदश्यां कला वा दिकलाऽपि वा ॥

इति । द्वादशीदिनक्षये कूर्मपुराणे—

एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी ।

त्रिभिमिश्रा तिथिः कार्या सर्वपापहरा स्मृता ॥

उपवासः कृतस्तस्यां महापातकनाशनम् ।

एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी ॥

तत्र ऋतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम् ।

स्कन्दपुराणेऽपि-

द्वादशीसंगता यत्र भवत्येकादशी तिथिः। दिनक्षयेऽपि सा पुण्या निरस्या न कथश्चन \*॥

इति । यतु वृद्धशातातपेनोक्तं— दशम्यैकादशी विद्धा द्वादशी च क्षयं गता । क्षीणा सा द्वादशी ज्ञेया नक्तं तत्र विधीयते ॥

यदाप विष्णुधर्मोत्तरे—

एकादशी यदा विद्धा हादशी च क्षयं गता। श्रीणा सा द्वादशी क़ेया नक्तं तत्र विधीयते॥

<sup>\*</sup> न दशम्या कथञ्चन ॥ इति पाटानैतरम् ।

इति, तत् पुत्रवदृहिविषयं, तस्यैव दिनक्षयोपवासनिषेधात्। तथाच मत्स्यपुराणं—

एकादशी द्वादशी च विशेषेण त्रयोदशी।
उपवासं न कुर्वीत पुत्रपौत्रसमन्वितः॥
नन्वनेनोपवासो निषिध्यते न नक्तविधानम्। मैतं, निषिद्धन्योपवासस्य वायुपुराणे नक्तविधानात्।

उपवासनिपेधे तु भक्ष्यं किश्चित्प्रकरपयेत्। न दुष्यत्युपवासेन उपवासफलं लभेत्॥

इति । भक्ष्यप्रकल्पनमिष तेत्रैवानन्तरमुक्तं—

नक्तं हिविष्यान्नमनोदनेवा यवास्तिलाः क्षीरमथाम्बुवाज्यम्

यत्पञ्चगव्यं यदि वाऽपि वायुः प्रशस्तमत्रोत्तरमुक्तरं च ॥

इति । एवश्च यदुक्तं व्यासेन-

एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी। द्वादश द्वादशीईन्ति त्रयोदश्यां तु पारणम्॥

इति, तत् पुत्रवद्गृहिविषयिमत्यनुसन्धेयम् । ननु च यानि त्रयोदशीपारणपराणि तेष्त्रेव 'तत्र ऋतुशतं पुण्यम्' इसा-दिफलअवणात्, तानि काम्योपवासाभिष्रायाणि, विद्धोपवा-सिविधिपराणि तु नित्योपवासिविषयाणीति व्यवस्था किं न स्वात् । मैवं,

> यादि दैवातु संसिद्धचेदेकादश्यां तिथित्रयम् । तत्र क्रतुशतं पुंण्यं द्वादशीपारणे कृते ॥

द्वादक्येकादशी यत्र द्वादशी परतोपि च।
द्वादशीपारणं कुर्यात्क्रतुकोटिफलं भवेत्॥

इति द्वादशीपारणेऽपि फलश्रवणाविशेषात्। किंच — सर्वत्रैकादशी कार्या द्वादशीमिश्रिता नरैः। पातभेवतु वा मा वा यतो नित्यं हि पारणम्॥ पारणं तु त्रयोदश्यां निष्कामानां विमुक्तिदम्।

इसादिषु त्रयोदशीपारणस्यापि नित्यत्वश्रवणाच । अतो नेयं फलश्रुतिः, अपित्वर्थवाद इति मन्तव्यम् । केचित्तु—

> शुद्धैव द्वादशी राजत्रुपोष्या मोक्षकाङ्क्षिभिः। पारणं तु त्रयोदश्यां पूजियत्वा जनार्दनम्॥

इति वचनाद्यतीनामेव मोक्षकाङ्कित्वात्तिहिषयाण्येव शुद्धद्वाद-रुयुपवासिविधिपराणि । विद्धोपवासिविधिपराणि तु गृहस्थवि-पयाण्येवेति व्यवस्थापयन्ति । तन्मन्दं, स्वर्गादिफल्लस्य भाङ्गि-त्वेन सर्वेषामिष मोक्षकाङ्कित्वाविशेषात् । किञ्च—

> उपोष्या सर्वदा शुद्धा द्वादशी तु द्विजोत्तमैः । क्षत्रैर्वैदेयैस्तथा शूद्रैः किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि ॥

इति शुद्धद्वादश्युपवासे यतिव्यतिरिक्तानामप्यधिकारदर्शनात्। तथा---

> एकादशी दिशा विद्धा परतो न निवर्तते। गृहिर्भिर्यतिभिश्चेव सैवोपोष्या सदा तिथिः॥

इति मत्स्यपुराणे यतीनामपि विद्योपवासविधानाच । यदः, न्यैरुक्तं—

संपूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा ।

उत्तरां तु यतिः कुर्यात्पूर्वामुपवसेद्गृही ॥
इत्यत्र यतीनां त्रयोद्द्यां पारणदर्शनात्तिद्वषयाण्येव त्रयोदशीपारणपराणि, विद्धोपवासिविधिपराणि तु गृहस्थविपयाण्येवेति, तदापि पूर्वोक्तवचनद्वयेनैवापास्तिमित्युपेक्षणीयम् । अपरे
तु विद्धोपवासिविधिपराण्यरुणोदयवेधविपयाणि, द्वाद्द्यप्रवासविधिपराणि तूदयादूर्ध्वविषयाणीति मन्यन्ते, तदपि त्रयोदशीपारणविधिवरुद्धमित्युपेक्षणीयम् । ननु च कथं त्रयोद्द्रयां
पारणं? यावता कूर्मपुराणे—

एकादश्यामुपोष्यैव द्वादक्यां पारणं स्मृतम् । त्रयोदक्यां न तत्कुर्याद्वादक्षद्वादकीक्षयात् ॥

इति त्रयोदशीपारणिनपेधात् । श्रीविष्णुरहस्येऽपि— पारणं तु न कर्तव्यमुपोष्यैकादशीमिह । त्रयोदश्यां नरैर्नित्यं धर्मद्वीद्धिमभीष्सुभिः॥

इति । समृत्यन्तरेऽपि--

दशम्यनुगता हन्ति द्वादशद्वादशीफलम् । धर्मापत्यधनायूंपि त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥ इति । डच्यते—ससमेवं, तथाऽपि यत्र त्रयोदश्यां द्वादशी- संभवः तत्र तामतिक्रम्य त्रयोदश्यां पारणं न कार्यमित्येवं-परं, न पुनः शुद्धत्रयोदश्याम् । अत एव कूर्मपुराणं— यदा भवीत चाल्पा तु द्वादशी पारणे दिने । उपःकाले द्वयं कुर्योत्मातमीध्याद्विकं तथा ॥ नारदीयपुराणेऽपि—

> अल्पायामथ विभेन्द्र द्वाद्श्यामरुणोद्ये । स्नानार्चनिक्तयाः कुर्याद्वानहोमादिसंयुताः ॥ त्रयोद्श्यां तु शुद्धायां पारणं पृथिवीफलम् । शतयज्ञाधिकं वाऽपि नरः प्राप्नोत्यसंशयः ॥ एतस्मात्कारणाद्विषाः पत्यूषे स्नानमाचरेत् । पितृत्रपणसंयुक्तमल्पां दृष्ट्वेव द्वादशीम् ॥ महाहानिकरी ह्येपा द्वादशी लिखता नृणाम् । करोति धर्महरणमस्नातेव सरस्वती ॥

न च--

यां तिथि समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः । सा तिथिस्सकला ज्ञेया स्नानदानजपादिषु ॥ इति देवलवचनाह्वाद्वयितिक्रमेऽपि न दोष इति शङ्कनीयम् । यत आह नारदीयपुराणे विसिष्ठः—

पारणे मरणे नॄणां तिथिस्तात्कालिकी स्मृता। इति । यस्मिन् काले पारणं मरणं वा तत्र तात्कालिक्येव तिथिः न पुनः सा तिथिस्सकला ज्ञेयेत्येतद्भवतीत्यर्थः । यत्र पुनस्त्रयोदश्यां कलामात्रैव द्वादशी तत्र पुराणोक्तं—
त्रयोदश्यां यदा राजन् द्वादश्यास्तु कला भवेत् ।
सा तिथिस्सकला चोति वसिष्ठः प्राह धर्मवित् ॥
इति । एवश्र यानि त्रयोदशीपारणिनपेधपराणि तानि त्र
योदश्यां द्वादशीसम्भवविषयाणीति सिद्धम् । यानि पुनः—
कला काष्ठा मुहूर्ते वा यदि चेदपरेऽहनि ।
द्वादश द्वादशीहिन्त त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥
इति, त्रयोदश्यां द्वादशीसम्भवमनूद्य पारणिनपेधपराणि,
तानि

विद्धाऽप्येकादशी ग्राह्या परतो द्वादशी न चेत्।
द्वादश द्वादशीर्हन्ति त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥
इत्यादिभिस्समानार्थानीयनवद्यम् । एवञ्च यत्केश्चिदुक्तं त्रयोदश्यां द्वादशीसम्भवेऽपि त्रयोदशीपारणं न दोषायेति, तदः
पास्तम् ॥

इति स्मृतिचिन्द्रकायां एकादशीद्वैधनिर्णयः

एवं प्रसक्तमनुप्रसक्तं च परिसमाप्याधुना प्रकृता पराह्वानिर्णयः क्रियते.

तत्र शातातपः— द्रीश्राद्धं तु यत्रोक्तं पार्वणं तत्प्रकीर्तितम् । अपराह्ने पितृणां च तत्र दानं प्रशस्यते ॥ अपराह्नोपि पञ्चत्राविभक्तस्याह्मश्चतुर्थो भाग इत्याद्व व्यासः—

श्रुहूर्तत्रितयं प्रातः तावानेव च सङ्गवः।
मध्याह्यस्मुहूर्तस्स्यादपराह्योपि ताद्याः॥
सायाह्यस्मुहूर्तस्तु सर्वकर्मवहिष्कृतः।

इति । वाजसनेयश्रुतिरिप-- 'आदित्यो वै सर्वी ऋतवस्स यदैवोदेत्यथ वसन्तो यदा सङ्गवोऽथ ग्रीष्मो यदा मध्यित्दनोऽथ शरद्यदाऽपराह्मसदा वर्षा यदाऽस्तमेत्यथ हेमन्तः'
इति । श्रुत्यन्तरे तु त्रेधा विभक्तस्याह्मस्तृतीयभागेऽपराह्मशब्दः
पयुक्तः— 'पूर्वाह्मो वै देवानां मध्यंदिनं मनुष्याणामपराह्मः
पितृणाम्' इति । मनुस्तु द्वेधा विभक्तस्याह्मो द्वितीयभागेऽपराह्मशब्दमाह—

यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वाद्धादपराह्नो विश्लिष्यते ॥ स्कन्दपुराणेऽपि—

आवर्तनातु पूर्वाह्नो ह्यपराह्मस्ततः परः । इति । आवर्तनावाधिः पूर्वाह्म इत्यर्थः । एवमनेकधाऽपराह्म-शब्दप्रयोगेऽपि मनूक्त एवापराह्मशब्दार्थः स्वीक्रियते ।

शुक्कपक्षस्य पूर्वाह्ने आद्धं कुर्यात् द्विजोत्तमः । कृष्णपक्षापराह्ने तु रौहिणं तु न सङ्घयेत्॥

इति मार्कण्डेयेन द्वेधा विभक्तस्याद्वो द्वितीयभागे श्राद्धाव Smriti Cha.—Vol. V. 11 धानात्, तथा रौहिणं तु न लङ्घयेदिति चतुर्थभागादर्वागेव समाप्तिविधानाच । रौहिणो नवमो मुहूर्तः । किञ्च—

भूतिवद्धा त्वमावास्या प्रतिपिन्मिश्रिताऽपि वा ।
पित्रचे कृमिण विद्वद्भिः ग्राह्या कुतपकालिकी ॥
इति हारीतः श्राद्धाङ्गत्वेन कुतपकालं विधत्ते, तदपि न
स्यात् । ननु नानेन कुतपकालस्य श्राद्धाङ्गत्वमवगम्यते ।
मैवं, कुतपकालिकीग्रहणाविधेः दृष्टार्थत्वायाङ्गत्वस्यैवोचितत्वात् । उक्तं च पुराणे—

कुं यत्र गोपितगोंभिः कात्स्वर्चेन तपित क्षणे।
स कालः कुतपो नाम शाद्धं तत्र प्रदीयते॥
इति। कुः पृथ्वी। गोपितः सूर्यः। अत्र यत्कैश्चिदुक्तं 'एः
कोदिष्टं तु मध्याहे' इति वचनात्कुतपकालविधानमेकोदिष्टविपयमेविति, तदनेन दर्शश्राद्धेऽपि कुतपकालविधानेनापास्तम्।
न चैवं सित कुतपापराह्णविध्योर्विकलपस्त्यादिति शङ्कनीयं,
कुतपोत्तरार्थस्यापराह्णान्तर्भावात्। कुतपो हि नाम पश्चदशमुहूर्तात्मकस्याहोऽष्टमो मुहूर्तः। तथाच मत्स्यपुराणं—

अक्षो मुदूर्ता विख्याता दश पञ्च च सर्वदा । तत्राष्टमो मुदूर्ती यः स कालः कुतपस्स्मृतः ॥ इति । वायुपुराणेऽपि—

> मुहूर्तात्सप्तमादूध्वे मुहूर्ताञ्चवमाद्धः। स कालः कुतपो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्॥

इति । एवश्च यदपराह्ने विहितं तदपराह्णान्तर्गतकुतपे कार्ये विधीयत इत्यविरोधः। एतदपि प्रारम्भाभिष्रायम् । तदाह मत्स्यः—

मध्याहे सर्वदा यस्मान्मन्दीभवाति भास्करः।
तस्मादनन्तफलदस्तत्रारम्भो विशिष्यते ॥
गौतमोपि—

प्रारभ्य कृतेषे श्राद्धं कुर्यादारौहिणं बुधः । विधिक्षो विधिमास्थाय रौहिणं तु न लङ्कयेत् ॥ इति । एतच्च कुतपादिश्राद्धविधानमनिप्रकविषयं, साग्नेः कु तिपण्डापितृयक्षस्यैव मनुना श्राद्धाविधानात्।

पितृयज्ञं तु निर्वर्त्यं विष्ठश्चन्द्रक्षये ऽ शिमान् ।

पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥

इति पिण्डपितृयज्ञस्याप्यपराह्णकालत्वेन श्राद्धस्य कुतपादि

त्वासम्भवादिति भावः । न च

पितृयज्ञं तु निर्वर्त्य तर्पणाख्यं तु योऽग्निमान् ।
पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यादिन्दुक्षये सदा ॥
इति मत्स्यपुराणवचनात्पितृयज्ञशब्दः तर्पणाख्यपितृयज्ञपर इति
साग्रेरापि कुतपाद्येव श्राद्धामिति शङ्कनीयं,

पक्षान्तं कर्भ निर्वर्त्य वैश्वदेवं च साग्निकः।
पण्डयज्ञं ततः कुर्यात्ततोऽन्वाहार्यकं बुधः॥
इति लोगाक्षिणा साग्नेः पिण्डपितृयज्ञानन्तरमेव श्राद्धविधाः

नात् । अतस्तर्पणशब्दोपि कथिश्चित्पिण्डिपितृयज्ञपर इत्यवगनतव्यम् । एवश्च यत्र श्राद्धिने चन्द्रदर्शनेन पिण्डिपितृय

जन्माप्तिः तत्राग्निमान् कृत्वैव पिण्डिपितृयज्ञं श्राद्धं कुर्यात् ।
अन्यथा तु साग्नेरिप कुतपाद्येव श्राद्धिमसनुसन्धेयम् । ननु
कुतपादिरौहिणान्तत्वाच्छ्राद्धकालस्य तस्य च कर्मद्रयापर्याप्तत्वातक्ष्यमग्निमच्छ्राद्धस्थापि पिण्डिपितृयज्ञानन्तर्यम् । मैवं, मत्स्य
पुराणे रौहिणादुपर्यपि कालविधानात्—

ऊर्ध्व मुहूर्त कुतपाद्यन्मुहूर्तचतुष्ट्यम् । मुहूर्तपञ्चकं ह्येतत्स्वधाभवनमिष्यते ॥

इति कुतपादिमुहूर्तपञ्चकं श्राद्धस्याङ्गमित्यर्थः । यतु यमेनोक्तं-चतुर्थे पहरे प्राप्ते यदशाद्धं कुरुते नरः।

आसुरं तद्भवेच्छ्रादं दाता च नरकं त्रजेत् ॥

इति, तत् चतुर्धपहरे प्राप्ते सित योऽन्तिमे मुहूर्तत्रये श्राछं करोति तस्य दोष इसेवंपरं, न पुनः प्रहरिनषेधपरं पूर्वोक्त मत्स्चपुराणवचनविरोधात्। उक्तं च तत्रैव—

> सायाहस्त्रमुहूर्तस्त्वाच्छ्राद्धं तत्र न कारयेत्। राक्षसी नाम सा वेळा गहिता सर्वकर्मसु॥

इति । यदापि कात्यायनोक्तं— पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं क्षीणे राजनि शस्यते । वासरस्य तृतीयेंऽशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥

इति, तदापि कूर्मपुराणवचनविरोधात् 'वासरस्य तृतीयेंऽशे

नातिसन्ध्यासमीपतः ' इति दिनान्तिमे मुहूर्तत्रये न कार्यमित्येवं परं, न पुनार्वेशेषेण हतीयांशे विधिपरामिति । यदापि व्या-घपादवचनं —

> विधिज्ञश्श्रद्धयोपेतः सम्यक्पात्रनियोजकः । ' रात्रेरन्यत्र कुर्वाणः श्रेयः प्रामोससंशयम् ॥

इति, तदप्युक्तयुक्तयेव नाहर्मात्रविधिपरामिति सर्वमनवद्यम् । रात्रिनिषेधस्य क्वचिदपवादमाह विष्णुः—

सन्ध्यारात्रचोर्न कर्तव्यं श्राद्धं खळु विचक्षणैः । तयोरिप च कर्तव्यं यदि स्याद्राहुदर्शनम् ॥

इति । अत्र शातातपः— कालातीतं तु यत् कुर्याच्छ्रद्धं होमं जपं तथा । व्यर्थीभवति तत्सर्वे अस्ते तु विषं यथा ॥

इति स्मृतिचिन्द्रकायमपराह्णनिर्णयः

अथान्यान्यपि श्राद्धकालविषयाणि कानिचिद्वचनानि • लिख्यन्ते.

तत्र तिष्णुधर्मोत्तरे मार्कण्डेयः—

उत्तरादयनाद्राजन् श्रेष्ठं स्याद्दक्षिणायनम् ।

याम्यायनाचतुर्मासं तत्र स्रुप्ते तु केशवे ॥

प्रोष्ट्रपद्यपरः पक्षः तत्रापि च विशेषतः ।

दिसपुराणेडपि—

पश्चम्यूर्ध्वं तु तत्रापि दशम्यूर्ध्वं ततोपि च ॥

मघायुक्ताऽपि तत्रापि शस्ता राजन् त्रयोदशी ।

इति । श्राद्धकालेपूदगयनाइक्षिणायनं श्रेष्ठं याम्यायनाइक्षि
णायनादित्यर्थः । तत्र दक्षिणायने केशवे स्रप्ते संति मासचतुष्ट्यं श्रेष्ठं, याम्यायनेऽप्यापाढीं पौर्णमासीमारभ्य मासच
तुष्ट्यं श्रेष्ठां, याम्यायनेऽप्यापाढीं पौर्णमासीमारभ्य मासच
तुष्ट्यं श्रेष्ठांमिति यावत् । तत्रापि प्रोष्ठपदमासस्थापरपक्षो विशेषतः श्रेष्ठः । तत्रापि पचम्या उद्ध्वं दर्शान्तानि दिनानि
श्रेष्ठानि । तत्रापि दशम्या उद्ध्वं पश्चदिनानि श्रेष्ठानि ।
तेष्वपि मखानक्षत्रयुक्ता त्रयोदशी अतिश्रास्तत्यर्थः । आ-

आपादीमविधं कृत्वा यस्त्यात्पक्षस्तु पञ्चमः।
श्राद्धं तत्र तु कुर्वीत कन्यां गच्छतु वा न वा॥
पञ्चमे पक्षे सूर्यः कन्याराशिं गच्छतु वा न वेत्यर्थः। अत्र
न वेति पक्षः कन्यागतत्वाभावेऽपि तत्र श्राद्धं कुर्वीतेति विधातुं नोक्तं, किन्तु पञ्चमः पक्षः कन्यागतसूर्यरहितोपि श्रेष्ठः
किं पुनस्तत्सहित इति दर्शियतुमिति मन्तव्यम् । अत एव
शाट्यायानिः—

नभस्यस्यापरे पत्ते तिथिषोडशकस्तु यः । कन्यागतान्वितश्चेत्स्यात्स कालः श्राद्धकर्मणि ॥ इति । तिथिषोडशक इति कदाचित्पश्चद्धेः षोडशादिनात्म-कोपि नभस्यस्यापरः पक्षः श्राद्धकर्मणि कालो न तु तत्र पञ्चदशिदनात्मक एवेति दर्शियतुमुक्तम् । यद्रा अमावास्था-या अनन्तरभूता या प्रतिपत्तिथिः तस्था अपि सङ्ग्रहणार्थं तिथिषोडशक इत्युक्तं, प्रतिपदोपि क्षीणचन्द्रत्वेनापरपक्षतु-ल्यत्वात् । न चैवं वाच्यं, नभस्यस्थापरे पक्षे कन्यागते सूर्ये सित तिहिनात्प्रभृति तिथिपोडशकं श्राद्धकालस्स्यादि-सनेन प्रतिपाद्यत इति । यत आह वृद्धमनुः—

मध्ये वा यदि वाऽष्यन्ते यत्र कन्यां रिवर्त्रजेत्।
स पक्षस्सकलः पूज्यः श्राद्धं तत्र विधीयते॥
इति । यत्र यस्मिन् पञ्चमे पक्षे यत्रकुत्रचित्कन्यागते सवितिर सित सकलस्स पक्षः श्राद्धे प्रशस्ततरकालः । तेन
तत्र प्रतिदिनमेकस्मिन्वा दिने शक्त्यनुसारेण श्राद्धं कर्तव्यमित्यवगन्तव्यम् । तथा चादित्यपुराणं—

पक्षान्तरेऽपि कन्यास्थ रवौ श्राद्धं प्रशस्त्रते ।
कन्यागते पश्चमे तु विशेषेणैव कारयेत् ॥
पक्षान्तरेऽपि पश्चमपक्षात् पक्षान्तरेऽपीत्यर्थः । पश्चमपक्षस्य प्रशस्ततरत्वं 'विशेषेणैव कारयेत्' इत्यनेनोक्तम् । अनेनैवाभिप्रायेण जातूकर्ण्यः—

आकाङ्क्षिति स्म पितरः पश्चमं पक्षमाश्चिताः । तस्मात्तत्रैव दातन्यं दत्तमन्यत्र निष्फल्लम् ॥ पशस्तकाले दत्तमत्यन्ताधिकफल्लसाधकमित्यर्थः । किं पुनः प्रशस्ततरकाले दत्तस्य फल्लमित्यपेक्षिते कार्पाजिनिः— पुत्रानायुस्तथाऽऽरोग्यमैश्वर्यमतुल्लं तथा । प्राप्नोति पश्चमे दत्वा श्राद्धं कामांश्च पुष्कल्लान् ॥ पुराणेऽपि—

कन्यागते सिवतिर यान्यहानि तु पोडश ।

ऋतुभिस्तानि तुल्यानि पितॄणां दत्तमक्षयम् ॥

इति । तदेतच्छाट्यायनिवचनेन समानार्थतया व्याख्येयम् ।

प्रशस्ततरकालातिक्रमे दोषोपि कार्ष्णीजिनिना दर्शितः—

भेतास्तं चैव हिंसन्ति पश्चमं यो व्यतिक्रमेत् ।

तस्मान्नातिक्रमेद्विद्वान्पश्चमे पैतृकं विधिम् ॥

यदा तु पश्चमे पक्षे कथिश्चदेतच्छाद्धं न कृतं तदा त्वाह

समन्तः—

कन्याराशौ महाराज यात्रात्तिष्ठेद्विभावसः।
 तस्मात्कालाद्भवेदेयं वृश्चिके यावदागतः॥
 येयं दीपान्विता राजन् ख्याता पञ्चदशी भुति।
 तस्यां दद्यान्न चेद्दर्गं पितृणां वै महालये॥
 ति। महालये महालयाख्ये पञ्चमे पक्षे पितृणां

इति । महालये महालयाख्ये पश्चमे पक्षे पितृणां पितृभ्यो न दत्तं चेतदा कन्याराशो याबिह्मावस्तुस्तिष्ठेत्तावदन्यस्मिन्वक्षेऽपि दद्यात् । तस्मात्कालात्कन्यागतसूर्यान्वितकालात्पश्चात्तुलाशाश्चिगतसूर्यान्वितेऽपि श्राद्धं देयं भवेत् । तत्रापि काले यदि कथिन्न दत्तं तदा दीपावळ्याख्यायां पश्च-द्रयां द्यादित्यर्थः । पुराणेऽपि—

कन्यागते सवितारे पितरो यान्ति वै सुतान्। शून्या पेतपुरी सर्वा यावद्वश्चिकदर्शनम् ॥ ततो दृश्चिकसम्प्राप्तौ निराशाः पितरो गताः। पुनस्त्वभवनं यान्ति शापं दत्वा सुदारुणम् ॥ सूर्ये कन्यागते कुर्याच्छ्राद्धं यो न गृहाश्रमी। धनं पुत्राः कुतस्तस्य पितृनिक्श्वासपीडनात्॥

## आदित्यपुराणेऽपि-

प्राहृष्यृतौ यमः प्रेतान् पितृंश्चाय यमालयात्।
विसर्जियत्वा मानुष्ये कृत्वा शून्यं स्वकं पुरम् ॥
क्षुधाऽऽतीः कीर्तयन्तश्च दुष्टतं च स्वयंकृतम् ॥
काङ्कृतः पुत्रपौत्रेभ्यः पायसं मधुसंयुतम् ॥
तस्मात्तांस्तत्र विधिना तर्पयेत्पायसेन तु ।
मध्वाज्यतिल्लिभश्रेण तथा शीतेन चाम्भसा ॥
ग्रासमात्रं परगृहाद्वं यः प्राष्ट्रपात्ररः ।
भिक्षामात्रेण यः प्राणान् संधारयति वा स्वयम् ॥
यो वा संवर्धयेदेहं प्रत्यहं स्वात्मविक्रयात् ।
श्राद्धं तेनापि कर्तव्यं तैस्तुद्वयस्मुसिञ्चतैः ॥

इति । यमालयात्प्रेतान् पितॄंश्च विसर्जयित्वा स्वकं पुरं शून्यं कृत्वा मनुष्यलोके प्राष्ट्रीय भाद्रपदमासकृष्णपक्षप्रभृति याव-हृश्चिकदर्शनं वासयित ताविद्त्यध्याहृतेन सम्बन्धः । सुधाऽऽ-Smritt Cha.—Vol. V र्ताः प्रेताः पितरास्तिष्ठन्तीत्यध्याहृतेन सम्बन्धः । विधिना त पयेत्पुत्र इति शेषः । चतुर्विशतिमतेऽपि---

आचार्यगुरुशिष्यभ्यः सिखिशितिभ्य एव च ।
तत्पत्नीभ्यश्च सर्वाभ्यस्तयैव च जलाञ्जलीन् ॥
पिण्डदानं च तेभ्यस्तु दद्याद्धाद्रपदे नरः ।
तीर्थेषु चैव सर्वेषु माघमासे तथैव च ॥
एकस्मिन् ब्राह्मणे सर्वानाचार्यादीन् प्रपूजयेत् ।
दश द्वादश पिण्डांश्च दद्यादकरणं न तु ॥
नियामको विधिर्नृनं पक्षे वै पञ्चमे स्पृतः ।
तिस्मन् दत्तं हिवर्नूनं पितृणामक्षयं भवेत् ॥

इति । एकस्मिन् ब्राह्मण इत्यसमर्थविषयम् । समर्थस्तु स्वसाम-थ्यानुसारेण प्रत्येकमेकैकस्मिन् ब्राह्मणे आचार्यादीन् सर्वान् एकस्मिन् दिने प्रपूजयेत् । एकैकमाचार्यादिकं एकैकस्मिन्वा दिने प्रपूजयेत् । तत्र यदा प्रथमः पक्षः स्वीकियते तदा एकपाकेन समानतन्त्रमाश्रिस प्रपूजयेत् । तथा च भृगुणा—

> एककाले गतासूनां वहूनामथवा द्वयोः । तन्त्रेण अपणं कृत्वा कुर्याच्छ्राद्धं पृथक्पृथक् ॥ पूर्वकस्य मृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पुनः। तृतीयस्य ततः कुर्यात्.....॥

इत्युक्त्वोक्तं—सिन्निपातेष्वयं क्रमः ॥ इति । सिन्निपातेषु सम-समये नानाश्राद्धेषु कर्तव्यतयाऽऽपतितेषु अयं क्रमः तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा ज्येष्ठानुक्रमेण श्राद्धानुष्ठाने क्रमोऽनुसन्धेय इन्त्यर्थः। अत्र यदुक्तं स्मृत्यर्थसारे 'एकः पाको वेश्वदेवं तन्त्रं पिण्डं बाईश्चैकम्' इति, तत्र वेश्वदेवं तन्त्रमिति चिन्त्यं आचार्यमुक्तिाष्यसाखिज्ञात्यादीनामेको दिष्ठिविधानेनैव श्राद्धं का र्यमिति स्मृतिवचनैक्कत्त्वात्। तत्र वेश्वदेवासम्भवात् 'नवः मिश्रपुराणानीति त्रिविधान्येको दिष्ठानि' इत्युक्तत्वेन सर्वेको दिष्ठेषु देवं नास्तीति स्मृत्यर्थसार एवोक्तत्वाच । स्मृतिव-चनानि त्वदूरे दर्शिथण्यामः। यमोष्यसमर्थं प्रत्याह—

हंसे वर्षासु कन्यास्थे शाकेनापि गृहे वसन्। पश्चम्योरन्तरे दद्यादुभयोरपि पक्षयोः॥

वर्षासु प्रावृषि हंसे सूर्ये कन्याराशिस्थे पश्चमपलस्य पश्च-पीपभृयनन्तरपक्षस्य पश्चमीपर्यन्तिद्वसेष्वन्यतमे दिवसे यथा-सम्भवं गृही पितृभ्यो द्यादित्वर्थः । पश्चम्योरन्तरे चतु-र्दशीव्यतिरिक्त इति शेषः । तदाह मरीचिः—

विषशस्त्रश्वापदाहितिर्यग्त्राह्मणघातिनाम् ।
चतुर्दश्यां क्रिया कार्या अन्येषां तु विगर्हिता ॥
विषादित्राह्मणान्तैः कृतः घातः एषां ते विषशस्त्रश्वापदाः
हितिर्यग्त्राह्मणघातिनः । क्रिया श्राद्धित्रया एकोदिष्टविधानेनेति शेषः । तथाच सुमन्तः—

समत्वमागतस्थापि पितुश्शस्त्रहतस्य तु । एकोदिष्टं स्रुतैः कार्यं चतुर्दश्यां महालये ॥ समत्वमेकत्वमागतस्यापि कृतसापिण्डीकरणस्यापीत्यर्थः । शस्त्रह-तस्य पितुः महालये चतुर्दश्यामेकोहिष्टश्राद्धे कृतेऽपि दिना-न्तरे पार्वणश्राद्धं कार्यम्, एकोहिष्टश्राद्धेन पितामहादित् प्रचासिद्धेः । नन्वेवं मृताहेऽप्येकोहिष्टश्राद्धे कृते पार्वणश्राद्ध-मपि पितामहादितृप्तिसिद्धचर्यं कर्तव्यं स्यात् । मैवम्, पि-तृमृताहे पितामहादेस्तर्पणीयत्वास्मरणन तत्तृप्तचर्यं श्राद्धस्या-ननुष्टेयत्वात् । महालयमकरणे—

> काङ्क्षिन्ति पुत्रपौत्रेभ्यः पायसं मधुसंयुतम् । तस्मात्तांस्तत्र विधिना तर्पयेत्पायसेन तु ॥ मध्वाज्यतिल्लिभेशेण .....॥

इति पितामहादेरिप तर्पणियत्वस्मरणात् तत्तृप्तये दिनान्तरे पार्वणश्रादं कार्यमेव । यस्य तु पितामहोपि शस्त्रादिना हतः तस्य महालये पितामहश्राद्धमपि चतुर्दश्यामेकोदिष्टरूपं कार्यम् । तथाच समृत्यन्तरं—'एकिस्मिन् द्वयोवैकोदिष्टिविधिः' इति । एकिस्मिन् पितिरे शस्त्रादिना हते द्वयोवी पितृपिन्तामहयोः चतुर्दश्यामेकोदिष्टिविधिना प्रसेकं श्रादं कार्यमिन्त्यर्थः । द्वयोरेकोदिष्टिविधानन प्रसेकं श्रादं कार्यमिन्त्यर्थः । द्वयोरेकोदिष्टिविधानन प्रसेकं श्रादे कते प्रिपतामन्द्यर्थः । द्वयोरेकोदिष्टिविधानन प्रसेकं श्रादे कते प्रिपतामन्द्वयर्थः दिनान्तरे पार्वणश्रादं कार्यम्, 'एकिस्मिन् द्वयोवी' इत्यमिधानात् । त्रिषु पितृपितामहप्रितामहेषु शन्त्रादिनिहतेषु नैकोदिष्टिविधिरिति गम्यते । तेषु त्रिषु शस्त्रान्तिमहेषु चतुर्दश्यां पार्वणविधिरेव । युक्तं चैतत्, सिपण्डी-

कृतानां शस्त्रादिहतानां त्रयाणामि चतुर्दशीरूपविहितकाल सम्भवेऽपि विहितकालसम्भविनव्धनैकोदिष्टविधरनवतारात्। अनेनैवाभिमायेणापरार्केणाप्युक्तं—'तत्र चैकस्य शस्त्रहतत्वे एकोदिष्टविधानं न तु त्रयाणां तथात्वे तत्र तु पार्वणमेव' इति । त्रयाणां तथात्वे शस्त्रहतत्वे नैकोदिष्टविधानं, किन्तु पार्वणमेवेति तस्यार्थः। देवस्वामिना तु त्रिष्वापे शस्त्रहतेषु पृथगेकोदिष्टत्रयमेव कार्यं, आहत्य वचनाभावान्न पार्वणिमित्युक्तम्। यदत्र युक्तं तद्गाह्यम् । यत्युनः शाकटायनेनोक्तं—

जलाग्निभ्यां विपन्नानां संन्यासे वा ग्रहे पथि। श्राद्धं कुर्वीत तेषां वै वर्जीयत्वा चतुर्दशीम्।। इति, तत् प्रायश्चित्तार्थं विहितजलाग्नचादिकृतमरणयुक्तविषः यम्। ये हि पापमृत्यवः तेषामेव जलाग्नचादिविपन्नानां च-तुर्दशी ग्राह्मा,

वृक्षारोहणलोहाचैर्वियुज्ज्वालाविषादिभिः।
निखदंष्ट्रिविपन्नानां तेषां शस्ता चतुर्दशी॥
इति प्रचेतसो वचनेन विद्युज्ज्वालादिसमभिन्याहारेण पापमृत्मूनां चतुर्दशी शस्तत्यवगमात्। एतेषामिष मृताहादौ यच्छाद्धं तत्पार्वणविधानेनैव कार्य,—

चतुर्दश्यां तु यच्छ्राद्धं सिपण्डीकरणात्परम् । एकोदिष्टिविधानेन तत्कार्यं शस्त्रघातिनः ॥ इति गार्ग्यस्मरणात् । शस्त्रघातिने यदाऽऽपरपक्षिकश्राद्धं च- तुर्देश्यां कियते, तत्रैवैकोहिष्टिविधानेन नान्यदेत्यर्थः । न च शस्त्रादिहतानां कथि चतुर्द्श्यितक्रमे विहितकालातिक्रमे श्रा-द्रस्याकरणमेवेति वाच्यं, प्रशस्ततरकालालाभेऽपि महालय-श्राद्धस्यानुष्ठानमावश्यकामिति पाग्दिश्चितत्वात् । ततश्च शस्त्रहता-नामिष प्रशस्ततरपञ्चमपक्षचतुर्द्श्यितक्रमे पार्वणविधानेनैव दि-नान्तरेऽपि कार्यम् ।

सङ्कान्तावुपरागे च वर्षोत्सव क्ष महास्रये । निर्वपेदत्र पिण्डांस्त्रीन्....।। इति प्रजापितस्मरणात् । सङ्कान्सादायपि अपुत्रस्यैकोदिष्टमेव । यथाऽऽह गर्गः—

अपुत्रा ये मृताः केचित् स्त्रियो वा पुरुषास्तथा। तेषामिष च देयं स्वादेकोहिष्टं न पार्वणम् ॥ इति । स्त्रियो भिगन्यादयः । पुरुषाः भ्रात्रादयः । तथाच सुमन्तुः—

सिपण्डीकरणादूर्ध्व यत्र यत्र प्रदीयते।
भात्रे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च॥
मित्राय गुरवे श्राद्धमेकोदिष्टं न पार्वणम्।
इति । यत्र यत्र सङ्कान्त्युपरागवर्षोत्सवश्रमहालयगयादौ
भात्रादिभ्यः प्रदीयते तदैकोदिष्टविधानेन कर्तव्यमित्यर्थः।
कात्यायनोपि—

<sup>\*</sup> पर्वोत्सव.

सम्बन्धिवान्धवादीनामेकोदिष्टं तु सर्वदा ॥
इति । यत्तु जातूकर्ण्येन सपिण्डीकरणं प्रकृत्योक्तं—
अत ऊर्ध्वं न कर्तव्यमेकोदिष्टं कदाचन ।
सपिण्डीकरणान्तं च तत्प्रोक्तमिति मुद्गलः ॥
पेतत्वं चैव निस्तीर्णः प्राप्तः पितृगणं तु सः ।
च्यवते पितृलोकातु पृथविपण्डेन योजितः ॥

च्यवत । पतृलाकात्तु पृथाक्पण्डन याजितः ॥ सपिण्डीकरणादूध्वै पृथक्त्वं नोपपद्यते । पृथक्त्वे तु कृते पश्चात् पुनः कार्या सपिण्डता ॥

इति, यच कार्ष्णाजिनिना—
अत अर्ध्व न कर्तव्यमेकोहिष्टं कदाचन।
सिपण्डीकरणान्तं च प्रेतस्यैतदमङ्गलम्॥

यच यमेन---

यस्सिपिण्डीकृतं प्रेतं पृथिक्पिण्डेन योजयेत् । विधिन्नस्तेन भवति पितृहा चोपजायते ॥ एकमुद्दिश्य यद्दानं प्रेतकर्म तदुच्यते । पितृभ्यो दीयते श्राद्धमाहुस्तत्र द्विजोत्तमाः ॥

इति, यच पुराणे—

प्रदानं यत्र यत्रैषां सपिण्डीकरणात्परम् ।

तत्र पार्वणवच्छ्राद्धमेकोदिष्टं त्यजेद्वधः ॥

इति, तदेतत्सर्वे प्रातिपद्येनैकोदिष्टविध्यभावे द्रष्टच्यम् । ननु-मघायुक्ता तु तत्रापि शस्ता राजन् त्रयोदशी । इति पूर्वोक्तमार्कण्डेयवचनेन मघानक्षत्रयुक्तत्रयोदश्यां यत्पा-शस्त्यमुक्तं तदयुक्तमिव प्रतिभाति ।

> कृष्णपक्षे त्रयोद्द्यां यच्छ्राद्धं कुरुते नरः। पञ्चत्वं तस्य जानीयाज्जचेष्ठपुत्रस्य निश्चितम्॥ मघासु कुर्वतः श्राद्धं ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति।

इत्यादिवचनैः कृष्णपक्षत्रयोद्यां मद्यानक्षत्रे च श्राद्धानुष्ठाने दोषस्मरणात् । सत्यं, किन्तु प्रागुक्तपाशस्यं मातामहवर्गः सहितिपतृवर्गश्राद्धविषयम्, 'कृष्णपक्षत्रयोद्याम्' इत्यादि दोषाभिधायकवचनं तु केवलिपतृवर्गश्राद्धाविषयमिति विषय-भेदान्मद्यानक्षत्रयुक्तत्रयोद्याः प्राशस्त्यं युक्तमेव । अत एव समृत्यन्तरम्—

> इच्छेत्वयोदशीश्रादं पुत्रवान्यस्मुतायुपोः। एकस्यैव तु नो दद्यात्पार्वणं तु समाचरेत्॥

इति । यः पुत्रवान् सुतायुपोरभिद्यद्धिमिच्छेत्स एकस्य वर्गस्य त्रयोदशीत्राद्धं नो दद्यात् । वर्गद्वयस्य पार्वणं समाचरेदि-त्यर्थः । अयमेवार्थः काष्णीजिनिना स्पष्टीकृतः—

श्राद्धं नैवैकवर्गस्य त्रयोदश्यामुपक्रमेत् ।
न तृप्तास्तत्र ये यस्य प्रजा हिंसन्ति तस्य ते ॥
इति । तेन वर्गद्वयस्य श्राद्धं कार्यमित्यभिप्रायः । तस्य फलः
माह शक्कः—

मोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम् । प्राप्य श्राद्धं तु कर्तव्यं मधुना पायसेन च ॥ प्रजामिष्टां यशस्खर्गमारोग्यं च धनं तथा । नॄणां श्राद्धे सदा पीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ मार्कण्डेयपुराणेऽपि—

प्रजामिष्टं पश्र्नमेध्यांत्स्वातन्त्रयं बुद्धिमुत्तमाम् । दीर्घमायुस्तथैश्वर्यं कुर्वाणस्तु त्रयोदशीम् ॥ इति । मघात्रयोदशीश्राद्धं कुर्वाणः यजादिकं प्रामोतीत्यर्थः । महाभारतमपि—

ज्ञानिनां तु भवेच्छ्रेष्ठः कुर्वन् श्राद्धं त्रयोदशीम् ।
नावश्यं तु युवानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा ग्रहे ॥
अत्र मधात्रयोदशीश्राद्धकर्तुः ग्रहे युवानो नरा अवश्यं निश्चितं न प्रमीयन्त इत्यर्थः । अस्मिन् श्राद्धे पिण्डप्रदानं
पुत्रविद्धः पुत्ररहितैश्च न कार्यम्, मधात्रयोदश्याः युगादित्वात् ।
तथाच पुलस्त्यः—

अयनद्वितये श्राद्धं विषुवद्वितये यथा ।

युगादिषु च सर्वेषु पिण्डनिर्वापणादते ।।

कर्तव्यमिति शेषः । पुत्रवद्गृहिणा तु पिण्डनिर्वापणं सुतरां

न कर्तव्यं मघानक्षत्रान्वितत्वात् ।

सङ्कान्त्यामुपवासेन पारणेन च भारत। मघायां पिण्डदानेन ज्येष्ठपुत्रो विनश्याति॥ SMRITI CHA.—Vol. V. इति पुराणे दोपश्रवणात् । तस्मात्पिण्डमात्रवर्ज वर्गद्वयस्य श्राद्धं मघात्रयोदक्यां पुत्रवद्गृहिणा पुत्रराहितेन वा कर्तव्यम् । न च वाच्यम्—

> श्राद्धं नैवैकवर्गस्य त्रयोद्द्यामुपक्रमेत् । न तृप्तास्तत्र ये यस्य प्रजा हिंसान्ति तस्य ते ॥

इति वचनान्मातामहवर्गस्य पृथगुदेशेन श्राद्धवन्मात्वर्गस्यापि मघात्रयोद्द्यां पृथगुदेशेन श्राद्धमावद्यकमिति । पृथगुदेशा भावेऽपि मात्वर्गस्य तृशिसम्भवात् । तथाच स्मृतिः—

> न मातृपु पृथक् श्राद्धं मुनिभिर्यत्र कीर्तितम् । पितुः पिण्डोदके साध्वी मुङ्के याऽनपचारिणी ॥

इति । वृहस्पतिरपि-

स्वेन भर्ता समं शाद्धं माता भुङ्के सदैवतम्। पितामही सदा स्वेन स्वेनैव प्रितामही॥

इति । सदैवतं श्राद्धं पार्वणश्राद्धिमत्यर्थः । एतत्पसा सह स्त्रीणां सिपण्डीकरणविषयम् । श्वशुरेण सह सिपण्डीकरण-विषये तु तेन सह पार्वणश्राद्धं भुक्के । तथाच शातातपः—

> एकमूर्तित्वमायाति सपिण्डीकरणे कृते । पत्नी पतिपितृणां तृ तस्मादंशेषु भागिनी ॥

इति । पत्युः पित्रा सह सपिण्डीकरणे पत्युः पित्रंशभागिनीति विवेकः । स्मृसन्तरेऽपि— सपिण्डीकरणाद्ध्वं यत्पित्रभ्यः प्रदीयते । सर्वत्रांशहरा माता इति धर्मेषु निश्चयः ॥

सर्वत्रेति वचनान्महालयाख्ये भाद्रपदापरपक्षे गयाख्ये च दे-शिवशेषे क्रियमाणे पार्वणेऽसन्तर्मातिजनकेऽपि पातुरंशहारि-त्वमस्तीति महालयगयादावपि पुत्रेण मातुः पृथगुद्देशेन श्राद्धं न कार्यमिति गम्यते। अत एव चतुर्विशतिमते—

क्षयाहं वर्जियित्वैकं स्त्रीणां नास्ति पृथिक्त्या । इत्युक्तम् । यत्पुनस्तत्रैवोक्तं—

केचिदिच्छिन्ति नारीणां पृथक्छ्राद्धं महर्षयः।
इति, तत् यत्र नारीणां पितामह्यादिभिस्सह सपिण्डीकरणं कृतं तद्विषयम्, तत्र पितृपिण्डेप्वंश्वभागित्वाभावात्। एवश्च सांवत्सिरिकश्राद्धादन्यत्र पार्वणश्राद्धेऽपि पित्रायुदेशेन क्रियमाणे पद्यादिभिस्सह सपिण्डीकृतानां पृथगुदेशेन श्राद्धं न कर्तव्यम्। पितामह्यादिभिस्सार्धे सपिण्डीकृतानां पृथगुदेशेन श्राद्धं न कर्तव्यम्। पितामह्यादिभिस्सार्धे सपिण्डीकृतानां पृथगुदेशेन श्राद्धं कर्तव्यमिति स्थितम्। कथं तर्दि वृद्धिश्राद्धेऽन्वष्टक्ये च पत्यादिभिस्सह सपिण्डीकृतानामापे मात्रादीनां पृथक्छ्राद्धाननुष्ठानं, अंशहारिणीनां पृथक्छ्राद्धाभावात्। उच्यते,—

अन्वष्टकासु वृद्धौ च प्रतिसंवत्सरे तथा । अत्र मातुः पृथक्श्राद्धमन्यत्र पतिना सह ॥ इति समृत्यन्तर्वचनवलात ,

अन्वष्टके तथा मातृश्राद्धे चैव मृतेऽहानी ।

एकोदिष्टं तथा मुक्ता त्रिषु नान्यत्पृथग्भवेत् ॥ इति शङ्खवचनवळाच अन्वष्टकादौ पृथगनुष्टानम् । मातृश्राद्धं नान्दीश्राद्धम् । एवश्च यत्र श्राद्धं स्त्रीणां पसादिभागहारित्वं न संभवति, सम्भवसपि वचनात्पृथक्छ्राद्धविधानं तद्विषयं —

केचिदिच्छिन्ति नारीणां पृथक्छ्राद्धं महर्षयः । इति चतुर्विशतिवचनिमति मन्तव्यम् । अपरे त्वेवं मन्यन्ते— एकमृर्तित्वमायाति सिपण्डीकरणे कृते । पत्नी पनिपितृणां तु तस्मादंशेषु भागिनी ॥

इति वचनेन सिपण्डीकरणानन्तरकालं पत्यादिदेवत्ये श्राद्धे मातृणां सहभावेन देवतात्वं भवतियोतन्मात्रं विधीयते। न तु येन सह सिपण्डीकरणं कृतं तद्देवत्ये श्राद्धे सहभावेन देवतात्विमिति, अस्मिन् वचने तथाविधविशेषानवगमात्। अतथ पितामह्यादिभिस्सह सिपण्डीकृताया अपि मातुर्न पृथ-क्ल्राद्धम्। एतच्च मातुरपृथक्ल्राद्धमनित्यं—

केचिदिच्छन्ति नारीणां पृथक्च्छ्राद्धं महर्षयः । इति चतुर्विश्वतिमते पृथक्छ्राद्धपक्षस्याप्यभिधानात् । एवञ्चा-न्वष्टकादित्रये मातॄणां श्राद्धं पृथगेव, गयामहालयादिदेश-कालवैशिष्टचानृप्तचाधिक्यापादकश्राद्धे तु पृथक्सह वा स्वभ-र्विभिरिति विकल्पो न सर्वत्रामावास्यादिष्वपीति । यदत्र युक्तं तद्गाह्मम् ॥

कन्यागते सवितरि महालयाख्ये पञ्चमापरपक्षे श्राद्धं

कर्तव्यिमत्युक्तम् । यदा तु कन्यागतत्वाभावः तदा श्राद्धं न कार्यम् । यदाह ज्योतिःपराशरः—

> अर्के नभस्यकन्यास्थे श्राद्धपक्षः प्रकीर्तितः । सिनीवालीमतिकम्य यदा कन्यां त्रजेद्राविः ॥ तदा कालस्य दृद्धत्वादत्तीतेव पितृक्रिया ।

कालस्य वृद्धत्वात् वृद्धियुक्तत्वात् अतीतैव पञ्चमपक्षमितकाः न्तैव पितृक्रिया, तत्र महालयश्राद्धनिषेधात्। तथाच भृगः—

एकराशिस्थिते सूर्ये यदा दर्शद्वयं भवेत् ।

हव्यकव्यक्रियाहन्ता तदा ज्ञेयोऽधिमासकः ॥

वृद्धिश्राद्धं तदा सोममग्रचावेयं महालयम् ।

राजाभिषेकं काम्यं च न कुर्याद्भानुलिङ्गतः ॥

इति । महालयं महालयश्राद्धम् । ज्योतिःपितामहोपि—
पृष्या तु दिवसैर्मासः कथितो वादरायणैः ।
पूर्वार्धं तु परित्यज्य कर्तव्या उत्तरे क्रिया ॥

पष्टिदिनात्मकमासस्य पूर्वार्धे परित्यज्य उत्तरार्धे श्राद्धिकया यथाकालमनुष्टेयेत्वर्थः । ज्योतिःपराञ्चरोपि—

यातुधानिषयो मासः कन्यार्के जायते यदा ।
पित्रयं दैवं तथा कर्म उत्तरे मासि युज्यते ॥
यदा कन्यागतेऽर्के यातुधानिषयो मासो जायते असङ्कान्तिको
भाद्रपदो मासो जायते इत्यर्थः । 'नैऋतयातुधानानामसङ्कानितकोऽधिमासः' इति ब्रह्मसिद्धान्ते । नैऋतदिग्वार्तिराक्षस-

सम्बन्धितया असङ्कान्तिकमासस्याभिधानादेवं व्याख्यातम् । उत्तरे मासि युज्यते इत्यस्यायमर्थः —

पष्टचा तु दिवसैमीसः कथितो वादरायणैः।
इति मतानुसारेण भाद्रपदमासस्य द्वैगुण्ये स्ति त्रिंशदिनस्य
पक्षस्थानीयत्वादुत्तरो मास उत्तरं त्रिंशदिनं पिष्टिदिनात्मकभाद्रपदमासस्यापरपक्षो भवति । कन्यासङ्कान्तियुक्तश्चेति महालये कर्तव्यं पित्र्यादिकर्म तत्रैव युज्यत इति, तत्रापि
शुक्रपक्षात्कृष्णपक्षः प्रशस्ततर् इति शास्त्रान्तरतोऽवगन्तव्यम्।
यत्तु तेनैवोक्तं—

मासः कन्यागते भानौ असङ्गान्तो यदा भवेत्।
पित्र्यं देयं तथा कर्य तुलास्थे कर्तुरक्षयम्॥
इति, तत् पूर्वोक्तकाले कथि च्ल्राडस्याकरणे द्रष्टव्यं, पूर्वोक्तकालापेक्षया जधन्यकालत्वात्॥

इति स्मृतिचिन्द्रिकायां श्राद्धकालविषयाणिः

अथान्यान्यप्यिमासविषयाणि कानिचिद्वचनानि लिख्यन्ते.

तत्र पैटीनसिः —

श्रीतस्मार्ताः क्रियास्सर्वा द्वादशे मासि कीर्तिताः । त्रयोदशे तु सर्वास्ता निष्फला इति संज्ञिताः ॥ तस्मान्त्रयोदशे मासि कुर्यात्ता न कथश्चन ॥ इति । ताः श्रौतस्मार्तिकया इत्यर्थः । त्रयोद्शे मासि अधि-मासीत्यर्थः । अत एव गभित्तः

न कुर्याद्धिके मासि तस्मिन् कर्म कदाचन।
इति अधिकमासस्य कालमलत्वेन कर्यानईत्वादित्यभिपायः।
तथाच गृह्यपरिशिष्टे—

मलं वदन्ति कालस्य मासं कालविदोऽधिकम् । इति । अधिकं मासं कालस्य मलं वदन्तीयन्तयः । एवंविधो मासः कदा भवतीत्यपेक्षिते ब्रह्मसिद्धान्त उक्तं—

चैत्रादर्वाङ्गाधिमासः परतस्त्वधिको भवेत् । इति । चैत्रादर्वाक् कन्यासङ्कान्तिमारभ्येत्यर्थः । अत एव ज्यो-तिस्सिद्धान्त उक्तं—

धटकन्यागते सूर्ये वृश्चिके वाऽथ धन्विन ।

मकरे वाऽथ कुम्भे वा नाधिमासो विधीयते ॥

कन्यातुलादृश्चिकधनुर्मकरकुम्भगते सूर्ये अधिमासो न संपद्यते,

किन्त्वविश्वष्टराशिगते सूर्ये कदाचित्कालवृद्धौ सम्पद्यत इति

शेषः । तथाच वासिष्टसिद्धान्त उक्तम्—

द्वात्रिंशद्विगैतेर्भासीर्दिनैष्पोडशभिस्तथा । घटिकानां चतुष्केण पतत्यधिकमासकः ॥ अतीताधिकमासादारभ्य द्वात्रिंशन्मासादुपरिपोडशदिनेषु घटि-काचतुष्ट्याधिकेषु गतेष्वधिमासो भवतीत्यर्थः । यत्तुं काठक-गृह्येऽभिहितम्— यस्मिन्मासे न सङ्कान्तिः सङ्कान्तिद्वयमेव वा ।

मलमासस्स विज्ञेयो मासे त्रिंशत्तमे भवेत् ॥

इति, तित्विशन्मासादर्वाङ्क संभवतीत्येवं परम् । यत्तु ब्रह्मसिद्धानेतेऽभिहितम्—

मासद्वयेऽब्दमध्ये तु सङ्कान्तिर्न यदा भवेत् । प्राकृतस्तत्र पूर्वः स्याद्धिमासस्तथोत्तरः ॥

इति , अत्र त्रिंशन्मासादृर्ध्व यस्सङ्कान्तिरहितो मासः सोऽ-िधमासः । ततीर्वाग्योऽसंकान्तो मासः स प्राकृतः नाधिमास इस्रेतावन्मात्रं विवक्षितं न पुनः पौर्वापर्यामिति मन्तव्यम् । यदा त्वेकस्मित् संवत्सरे असंकान्तमासद्वयं संक्रान्तिद्वययुतो मासः तत्रापि त्रिंशन्मासादृर्ध्वं योऽसङ्कान्तो मासः सोऽ-धिमासः । शेपौ तु संसर्पाहस्पतिसंज्ञकाविति वोष्टव्यम् । तथाच बाईस्पत्ये ज्योतिप्रनथेऽभिहितम्—

> यस्मिन्मासे न सङ्कान्तिः सङ्कान्तिद्वयमेव वा। संसर्पोहस्पती मासावधिमासश्च निन्दिताः॥

इति । यस्मिन्मासे चैत्रादर्वाङ्ग संक्रान्तिः संक्रान्तिद्वयमेव वा भवाति तौ संसर्पाहस्पतिसंज्ञकौ मासौ, चैत्रात्परतो योऽसं-क्रान्तो मासः सोऽधिमाससंज्ञकः । एते च त्रयो मासा निन्दिता इत्यर्थः । एतेष्त्रधिमासोऽतिनिन्दितः, कालमलरूप-त्वात्तस्य । तदिष तंत्रैवोक्तं— 'अधिमासोऽतिदुष्टस्स्यात्' इति, अत एवास्य मिलिम्लुचसंज्ञा लघुहारीतेन दर्शिता— इन्द्राग्नी यत्र हूयेते मासादिः सम्प्रकीर्तितः। अग्नीपोमौ स्मृतौ मध्ये समाप्तौ पितृसोमपौ॥ तमतिक्रम्य चान्यस्मिन् मासे गच्छेत्कदाचन। आद्यो मिलिम्लुचो ज्ञेयो द्वितीयः प्राकृतस्स्मृतः॥

इति । इन्द्राप्ती यत्र हूयेते इत्यनेन वचोभङ्गचा रुष्णप्रतिपित्र-दिष्टा । अग्रीपोमो स्मृतौ मध्य इत्यनेन शुक्लप्रतिपित्निर्दिष्टा । समाप्तौ पितृसोमपावित्यनेनामायास्या । एतेन चान्द्रो मास उपलक्षितः । पूर्वीधिमासादारभ्य त्रिंशन्मासात्परतो यो भवति-तमतिक्रम्यान्यिस्मिन्मासे यदा सूर्यो राज्यन्तरं गच्छिति तदा पूर्वोसङ्कान्तो मासो मिलिम्लुचो ज्ञेयः । उत्तरः ससङ्कान्तिमासः पाकृतो ज्ञेय इसर्थः । पराज्ञरोपि—

> रिवणा लिङ्कितो मासश्चान्द्रश्वाची मिलम्लुचः। तत्र यद्विहितं कर्म उत्तरे मासि कारयेत्॥

स्मृत्यन्तरेऽपि-

एवं पष्टिदिनो मासः तदर्धं तु मिलिम्लुचः ।
 त्यक्ता तदुत्तरे कुर्योत्पितृदैवादिकाः कियाः ॥

मिलाह वृहस्पतिः —

नित्यैनीमत्तके कुर्यात्त्रयतम्स माल्लेम्लुचे । Smriti Cha.—Vol. V. इति । यस्य नित्यस्याकरणे कालात्ययनिमित्तं प्रायश्चितमा म्नायते, तद्यथा- 'अग्नये पथिकृते पुरोडाशमष्टाकपालं नि-वेपेचो दर्शपूर्णमासयाजी सन्नमावास्यां वा पौर्णमासीं वाड-तिपादयेत्' इति । तथाभूतस्य निसस्य ग्रहणं, न तु नि समात्रस्य । तेन द्र्शपूर्णमासामिहोत्रपञ्चमहायज्ञादेरनुष्ठानं मिलिम्लुचे कर्तव्यं, स्वकालातिकमे प्रायश्चित्ताम्नानात् । ए-वश्च नित्याऽपि सोमयागिकया मिलम्लुचे मासि न कार्या, मिलम्लुचयासातिकमेऽपि वसन्तादिकालस्य सोमयागाङ्गभूत-स्यानातिकान्तत्वेनात्र प्रायश्चित्तपाप्तेरसम्भवात् । एवं यस्य नैमित्तिकस्य यहदाहेष्ट्यादेनिमित्तानन्तरकाले कर्तव्यस्य मा-सान्तरे विहितकालालाभः तथाभूतावश्यकित्याविषय एव म-लिम्लुचे मासि कुर्यादिति विधानम् । जातेष्टचादेनैंमिात्तिक-स्यापि शिशुसंरक्षणार्थं निमित्तानन्तरकालमपहाय कालान्तरे कर्तव्यस्य यथा दशरात्रादिस्तककालमध्येऽनुष्ठानमन्याय्यं, तथा मिलम्लुचकालमध्येऽपीति तस्य न मिलम्लुचेऽनुष्ठानम् । एवञ्च निसत्वं नैमित्तिकत्वं चाविवक्षितम्। यस्यातिक्रमे प्रायाश्चि-त्तपाप्तिः यस्य च मासान्तरे विहितकालालाभेनावश्यकं म-लिम्लुचेऽनुष्ठानं तत्सर्वं मलिम्लुचे कुर्यादिति बाईस्पसवच-नतात्पर्यार्थः पत्येतव्यः। तथाच स्मृयन्तरे--

अनन्यगति यन्नित्यं कुर्यान्नीमित्तिकं तथा।

इति । यृह्यपरिशिष्टेऽपि--

मलं वदन्ति कालस्य मासं कालविदोऽधिकम् । नेहेतात्र त्वशेषेज्यामन्यत्रावश्यकाद्विधेः ॥

इति । अनेनावश्यको विधिरधिकमासेऽनुष्ठेय इसर्थादुक्तं भव-ति । उक्तं च साक्षादिप तत्रैव--

> अवषट्कारहोमाश्च पर्व चाग्रयणं तथा । मल्रमासे तु कर्तव्यं.....॥

इति । अवषद्कारहोमाः अग्निहोत्रौपासनवैश्वदेवाद्यः । पर्व दर्शपूर्णमासौ, पार्वणस्त्थालीपाकश्च । आग्नयणमाग्नयणेष्टिः । यद्यप्याग्नयणं 'वर्षासु इयामाकैर्यजेत' इति मासद्वयात्मकव-पीष्टयतौँ विहितं तत् अमलिम्लुचमासेऽपि तत्कालसम्भवा-दनन्यगतिकं न भवति । तथाऽपि दुर्भिक्षे नवश्यामाकव्यतिरि-क्तधान्यासम्भवे जीवनार्थं नवश्यामाकान्नभोजनमकृताग्रयणेना-कर्तव्यामित्याग्रयणानुष्टानं जीवनार्थमावश्यकामिति युक्तमुक्तमा-ग्रयणं तथेति । यदा तु दुर्भिक्षामावादनावश्यकं तदाऽधि-मासे नवश्यामाकाग्रयणं न कर्तव्यम् । अनेनैवाभिन्नायेण पै-ठीनसिना—

सङ्घान्तिरहिते मासि कुर्यादाग्रयणं न वा । इति विकल्प उक्तः । अन्यान्यापि कानिचित् मिलिम्लुचे कार्याणीत्युक्तानि यमेन— गर्भ वार्धिपिके मृत्ये श्राद्धकर्मणि मासिके।
सिपण्डीकरणे नित्ये नाथिमासं विवर्जयेत्॥
तीर्थस्नानं जपो होमो यवत्रीहितिलादिभिः।
जातकर्मान्सकर्माणि नवश्राद्धं तथैव च॥
मखात्रयोदशीश्राद्धं श्राद्धान्यिप च पोडशः।
चन्द्रसूर्यग्रहे स्नानं श्राद्धं दानं जपादिकम्॥
कार्याणि मलमासेऽपि नित्यं नैमित्तिकं तथा।
इति। गर्भे गर्भनिमित्तके गर्भमात्रमयुक्तचा विहिते पुंसवन-सीमन्तादिक इति यावत्। वार्धिपिके—

अशीतिभागो वृद्धिस्त्यात् मासि मासि सबन्धके । इत्यादिवचनोक्तवृद्धिग्रहणे । भृत्ये संवत्सरादिपर्यन्तकालकृते भृत्ये । मासिके श्राद्धकर्मणी, अमावास्याश्राद्धकर्मणीत्यर्थः । अन्ये तु मन्यन्ते—अमावास्याश्राद्धं त्रयोदशेऽपि मासि ऋश्य शृङ्कवचनेन निषिद्धम्, तेन मासिकशब्दो नामावस्याश्रद्ध-माह, किंतु प्रथमसंवत्सरविहितमासिकश्राद्धमाहेति । ऋश्य-गृङ्कवचनं चैवं पठन्ति—

संवत्सरातिरेको वै मासो यस्स्यात्त्रयोदशः। तस्मात्त्रयोदशे श्राढं न कुर्यादिन्दुसंक्षये।। इति । अपरे तु—

तस्मान्योदशं श्राद्धं न कुर्यान्नोपतिष्ठते। इति पठन्ति । अयमेव पाठो युक्तः । इन्दुसंक्षय हति पाठे पि- ण्डपितृयज्ञवत्तद्नन्तरमवश्यानुष्ठेयस्यामावास्याश्राद्धस्य प्रतिषेधा-नर्हस्य प्रतिषेधभसङ्गात्,

> जातकर्मणि यच्छ्राद्धं दर्शश्राद्धं तथैव च । प्रतिसंवत्सरं यच पूर्वमासे प्रकीार्तेतम् ॥

इति वचनिवरोधप्रसङ्गाच । तस्मात् 'श्राद्धकर्मणि मासिके' इत्यनेन अमावास्याश्राद्धमुक्तमिति व्याख्यानमेव युक्तम् । ऋत्रयशृङ्गवचनार्थ उपरिष्ठाद्भविष्यति । नित्ये नित्यदाने । हो-मोऽत्रौपासनहोमः, 'यवत्रीहितिल्लादिभिः' इति तत्र होतव्य-द्रव्यानुवादात् । अन्त्यकर्माणि दहनोदकपिण्डदानास्थिसञ्चय-नादीाने । शेषं व्यक्तम् । जातकर्मश्रहणं जातश्राद्धादेरुपल्ल-क्षणार्थम् । अत एव स्मृत्यन्तरम्—

> श्राद्धजातकनामानि ये च संस्कारसत्रताः। मिल्रम्लुचेऽपि कर्तव्या इष्टीः काम्याश्च वर्जयेत ।

संस्काराः अन्नपाशननिष्क्रमणादयः। सत्रता जनार्दनशयना-दारभ्य यावदुत्थानं धारणपारणादिकं करिष्यामीत्येवं स-क्कल्पसहिताः। काम्या इति ग्रहणं काम्यपश्चनधादिकमों-पलक्षणार्थम्, सर्वेषामपि काम्यानामनावश्यकत्वेन वर्जनीय-त्वात्। अत एव हारीतः—

> अधिमासे न कर्तव्यं श्राद्धमभ्युद्यं तथा । तथैव काम्यं यत्कर्म.....॥

इति । यत्काम्यं कर्म इष्टचादिकं तत्सर्वमिधमासे न कर्तव्य-

मित्यर्थः । आभ्युद्यिकं श्राद्धं चूडाकरणात्पाक्तनसंस्कारेषु विहिताभ्युद्यिकश्राद्धव्यतिरिक्तं द्रष्टव्यं, जातकमीदौ विशे-पेणाभ्युद्यिकश्राद्धविधानस्य पूर्वमेव प्रदर्शितत्वात् । अन्या-स्यपि च वज्यीन्याह द्रद्धमनुः—

> अग्नचाधेयं प्रतिष्ठां च् यज्ञदानव्रतानि च । वेदव्रतवृषोत्सर्गचूडाकरणमेखलाः ॥ माङ्गल्यमभिषेकं च मलमासे विवर्जयेत् । बाले वा यदि वा वृद्धे शुक्रे चास्तमुपागते ॥ मलमास इवैतानि वर्जयेदेवदर्शनम् ।

इति । 'अग्नचाधेयं प्रतिष्ठां च यज्ञदानव्रतानि च' इत्यत्र अनावश्यकत्वे सर्ताति विशेषो द्रष्ट्रन्यः । तेन मलमासेऽपि प्रायाश्चित्तभूतमग्नचाधेयमग्नचनुगत्यनन्तरं कर्तन्यं न प्रतिषिध्यते । एवं प्रायाश्चित्तभूतमग्नचाधेयमग्नचनुगत्यनन्तरं कर्तन्यं न प्रतिषिध्यते । एवं प्रायाश्चित्तभूतसंसर्गेष्टचादियज्ञो न प्रतिषिध्यते । यद्यत्प्रायश्चित्ते देयिमिति प्रायश्चित्तदानं च 'ब्राह्मणं तु वसत्ये नापरुन्ध्यात् ' इत्यादिव्रतं च । वृषोत्सर्गस्य नैकादशाहिकस्य प्रतिषेधः, पोडश्रशाद्धादिवत्तस्यापि प्रतोपकारकत्वात् । शुक्रास्तमयादाव- प्यनावश्यकत्वे सत्येव अग्नचाधेयादि प्रतिषिध्यते । भलपास इत्येवाभिधानात् । 'वर्जयेदेवदर्शनम् ' इति प्रतिषेधः प्रथमदर्शनविषय एवेसादुः । हारीतोषि—

....वत्सरात्प्रथमादते ।

सिपण्डीकरणादूर्ध्वं यिकिश्चिच्छ्राद्धकं भवेत् ॥ इष्टं वाऽप्यथ वा पूर्तं तन्न कुर्यान्मिलम्लुचे ।

इति । सिपण्डीकरणाद्ध्वं यत्प्रथमसंवत्सरे प्रतिमासं पुनः कियमाणं त्रैपुरुषिकं मासिकं श्राद्धं तन्मिलम्लुचेऽपि मासे कार्यीमिति वक्तुं 'वंत्सरात्प्रथमाद्दते ' इत्युक्तम् । अस्मिन्नेव विषये वसिष्ठोपि—'संवत्सरमध्येऽधिमासो भवेत् मासिकार्थं दिनमेकं द्यद्धं नथेत्' इति । स्मृत्यन्तरेऽपि—

संवत्सरे विवृद्धेऽपि प्रतिमासं च मासिकम् । इति । सपिण्डीकरणात्प्रात् किथमाणमासिकविषये तु गभस्ति-नोक्तम्—

एकोहिष्टं तु यच्छादं तन्नीमित्तिकमुच्यते ।
तत्कार्यं पूर्वमासे च कालाधिक्येऽपि धर्मतः ॥
इति । चशब्दादुत्तरमासेऽपि कार्यमिति गम्यते । तदेतत् सपिण्डीकरणात्माक्तनमासिकविषयं, एकोहिष्ट्रक्षपमासिकविषयत्वात् । यतु ऋश्यशृङ्गेणोक्तम्—

संवत्सरातिरेको यो मासश्चेव त्रयोदशः । असुराणां तु मासोसौ तस्माद्देवविगर्हितः ॥ तस्मात्त्रयोदशं श्राद्धं न कुर्यान्नोपतिष्ठते । इति, तत् सपिण्डीकरणात्प्राक्तनमासिकेषु सपिण्डीकरणा<sup>,</sup> त्प्राक्कथिञ्चदक्रतेषु वचनवल्लात्सपिण्डीकरणादूर्ध्वमनुष्ठातव्येष्वे- कोहिष्टेषु प्रतिमासं क्रियामाणेषु त्रयोदशे मासि प्राप्तमासि कश्राद्धाविषयम् । विगिर्हिते मासि प्रतिप्रसवमन्तरेण क्रिय माणं यतो नोपतिष्ठते अतस्त्रयोदशं श्राद्धं न कुर्यादित्यर्थः । अस्य वचनस्योक्ता विषयव्यवस्था देवस्वामिना दार्शता— 'यस्य तारतम्याच्छीघ्रतरमुपस्थिते पिण्डपित्यद्वादौ देशका छानुरोधतो द्रव्यब्राह्मणाभावात् पोडशश्राद्धान्यकृत्वा संवन्सरादर्वाक् सपिण्डीकरणं कृतं, तस्य कृतेऽपि सपिण्डीकरणं—

मासिकं चोद्कुम्भं च देयं तस्यापि वत्सरम्।
इति वाक्यात् यदा त्रयोदशं श्राद्धं प्राप्तमासिकारूयं प्रे
तश्राद्धं तदनेन ऋश्यगृङ्गवाक्येन निषिध्यते' इति ग्रन्थेन।
एवंच त्रयोदशमासशालिनि संवत्सरे प्रमीतस्य मासिकानि
श्राद्धानि त्रयोदश भवन्ति। यदा तृ द्रव्यत्राह्मणाद्यलाभेन
सपिण्डीकरणादृध्वमेव मासिकश्राद्धानि क्रियन्ते तदा तानि
द्वादश भवन्तीति मन्तव्यम्। एवश्च यत्कैश्चिदुक्तं—संवत्सरविमोकान्तमानुमासिकानि कुर्वन्मलमासे नैव कुर्यादुत्तरे कुर्यादेव। संवत्सरान्ते सपिण्डीकरणं संवत्सरिवमोकं च
यथाकालं मासिकानि कुर्वन्निप मलमासे नैव कुर्यादुत्तरे
कुर्यादेवेति, तत्

'मासिकार्यं दिनमेकं दृद्धिं नयेत्' संवत्सरे विदृद्धेऽपि प्रतिमासं च मासिकम् । पूर्वमासे च कर्तव्यं कालाधिक्येऽपि धर्मतः ॥ इति वचनद्रयाद्शेननिवन्धनिमत्युपेक्षणीयम् । मासिकश्राद्धाः भिप्रायेण दृद्धविसष्ठेनाप्युक्तं—

> श्राद्धीयाहिन संप्राप्ते अधिमासो भवेद्यदि । श्राद्धद्वयं प्रकुर्वीत एवं कुर्वेत्र मुहाति ॥

इति । श्राद्धद्वयं प्रकुर्वीत अधिमासे तदुत्तरमासे च मासि-कश्राद्धं प्रकुर्वीतेत्यर्थः । यतु ज्योतिःपराशरेणोक्तं—-

> उपाकर्म तथोत्सर्गः पसवाहोत्सवाष्टकाः । मासवृद्धौ पराः कार्याः वर्जियत्वा तु पैतृकम् ॥

इति, पराः कार्याः उत्तरे मासि कार्या इत्यर्थः । तत्र प्रसवाहोत्सवशब्देन जातेष्टिरेव गृह्यते । न पुनराभ्युद्यिकं श्राद्धं जातकर्म च, तयोरापे ग्रहणे—

श्राद्धजातकनामानि ये च संस्कारसत्रताः।
मिलम्लुचेऽपि कर्तव्या इष्टीः काम्याश्च वर्जयेत्॥
इति स्मृतिविरोधापतेः। पैतृकशब्देन सांवत्सरिकरूपं गृह्यते
न तु सामान्यम्।

प्रतिसंवत्सरश्राद्धे नाधिमासं विवर्जयेत् । मल्लमासेऽपि कर्तव्यं श्राद्धं यत्प्रातिवत्सरम् ॥ प्रतिसंवत्सरं यच पूर्वमासे प्रकीर्तितम् ।

इत्यादिवचनेषु तस्यैव स्पष्टमभिधानात् । सर्वाण्येतानि वच-नानि मल्लमासमृतस्य पुनर्मलमासमाप्तौ द्रष्ट्व्यानि, Smrit Cha.—Vol. V. मासपक्षतिथिसपृष्टे यो यस्मिनिम्नयतेऽहिन । प्रसब्दं तु तथाभूतं क्षयाहं तस्य तं विदुः ॥

इति स्मरणात् । एवश्च मलमासमृतस्य मलमाससम्भवे सित मलमासस्पष्ट एव मृताहः तथाभूतो न त शुद्धमासस्पष्ट इति मलमासगतक्षयाह एवाव्दिकश्राद्धं कर्तव्यम् । न त शुद्धमासगतक्षयाहे, अतथाभूतत्वात् । मलमासासमभवे त गुणलोपन्यायात् मलमासास्पृष्टेऽपि क्षयाहे मृताहश्राद्धं कर्तव्यमेवेत्यवगन्तव्यम् । यत्तु सत्यव्रतेनोक्तं—

वर्षे वर्षे तृ यच्छ्राद्धं मातापित्रोर्मृतेऽहिन । मलमासे न कर्तव्यं व्याघ्रस्य वचनं यथा ॥

इति, तत् अधिकमासादन्यत्र मृतस्य मृताहश्राद्धविषयम् । शुद्धे मासि मृतस्य शुद्धमासस्पृष्ट एव मृताहः तथाभूतो न तु मलमासस्पृष्टः, मलमासगतक्षयाहस्याविहितकाल्यात् । अत एव पैठीनसिः—

> मलमासे मृतानां तु श्राद्धं यत्प्रतिवत्सरम्। मलमासे तु कर्तव्यं नान्येपां तु कथश्चन॥

इति । अन्येषां मलमासादन्यत्र मृतानामित्यर्थः । मलमासेऽ-पि कर्तव्यं तत्रैव विहितकालसद्भवादित्यभिषायः । भृगुरपि-

> मल्रमासमृतानां तु श्राद्धं यत्प्रतिवत्सरम् । मल्रमासेऽपि तत्कार्यं नान्येषां तु कथञ्चन ॥

## यतु वृद्धवासिष्ठेनोक्तं—

श्राद्धीयाहिन संप्राप्ते अधिमासी भवेद्यदि । श्राद्धद्रयं प्रकुर्वीत एवं कुर्वन्न मुह्याति ॥

इति, न तत् सांवत्सिरिकश्राद्धविषयं, सांवत्सिरिकश्राद्धे उत्तरे मासि मलमासस्पृष्टक्षयाहासम्भवात् । तेन मासिकश्राद्धविष यमेतद्वचनम् । एवश्च मासिकश्राद्धं मलमासे उत्तरमासे च कार्यम् । सांवत्सिरिकं त्वन्यत्रमासे, तत्र मलमासमृताना माद्यमासे तदन्यमासमृतानामुत्तरे मासीत्यनुसन्धेयम् । 'ना-न्येषां तु कथश्चन' इति योऽयं प्रतिषेधः स तु प्रथमाव्दि-कच्यतिरिक्तविषयः, प्रथमाव्दिकस्य मलमासे वचनवलेन कर्त-व्यत्वात् । तथाच हारीतः—

असङ्कान्तेतु कर्तव्यमाब्दिकं प्रथमं द्विजैः।

इति । स्मृत्यन्तरे ऽपि-

आब्दिकं प्रथमं यत् स्थात्तत्कुर्वीत मिल्रम्लुचे । इति. त्रयोदशे च संप्राप्ते कुर्वीत पुनराब्दिकम् ॥

पुनराब्दिकं मथमाब्दिकं त्रयोदशे उत्तरे मासि संप्राप्ते कु-वींतेत्यर्थः । लघुहारीतोऽपि—

प्रत्यब्दं हादशे मासि कार्या पिण्डिकिया द्विजैः।

क्विचित्त्रयोदशेऽपि स्वादाद्यं भ्रुक्त्वा तु वत्सरम् ॥

पिण्डिकिया मृताहश्राद्धिकया हादशे मासि परिपूर्णे सित

त्रयोदशे मासीति यातत् । क्वचिद्धिमासयुक्तसंवत्सरे त्र-योदशे मासि परिपूर्णे सति चतुर्दशे मास इति यावत् । आद्यमाब्दिकं त्वधिमासवत्यपि संवत्सरे द्वादशे मासि परि-पूर्णे सति कार्यम्, त्रयोदशे मासि कार्यमित्यर्थः । यत्तु शातात्रवेनोक्तं—

एकसंज्ञो यदा मासौ स्यातां संवत्सरे कचित्। तत्राद्ये पितृकार्याणि देवकार्याणि चोत्तरे॥ इति, यच पेठीनसिना—

> द्वौ मासोवकनामानौ स्वातां संवत्सरे यादि । पूर्वे तु पितृकार्याणि देवकार्याणि चापरे ॥

इति, तत् येपां पितृकार्याणां मिल्म्लिचे विधिः, येपां च देवकार्याणामुत्तरे मासि विधिः, तथाविधिपतृदेवकार्यपर पित्यवगन्तव्यम् । यद्यप्यसङ्कान्तिः सङ्कान्तिद्वययुतो वा संस-पंसंज्ञोंऽहस्पातिसंज्ञश्च मासः कदाचिचैत्रादर्वाग्भवति, तथाऽ-पि तत्र न पूर्वोक्तविधिनिपेधवचनानि विधायकानि निपेध-कानि वा, तेषां वचनानामधिमासविषयत्वात् । न च संस-पंहिस्पातिसंज्ञकाविधमासंौ

् चैत्रादर्वाङ्गाधिमासः परतस्त्वधिको भवेत् । दृष्टा हि सर्वशास्त्रेषु तस्मिन्धूर्तिस्त्रयोदशी ॥ इति वचनेन चैत्रात्परत एवाधिमासस्मरणात् । तास्मिन् चैत्रादुत्तरत्रेव त्रयोदशी सूर्तिरिधमाससूर्तिः सर्वगणितशास्त्रपु यतो दृष्टेत्यर्थः । एवश्च संसर्पाहस्पतिसंज्ञकौ न कर्मानईकाः लौ किंतु प्रशस्तावेवेति मन्तव्यम् ॥

इात स्मृतिचन्द्रिकायां अधिमासविषयाणि

अथान्यान्यपि मृताहविषयाणि कानिचिद्वचनानि लिख्यन्ते.

तत्र गर्गः-

विवाहादौ स्मृतस्सौरो यज्ञादौ सावनस्स्मृतः ।
आब्दिके पितृकार्येऽपि चान्द्रमासः प्रशस्यते ॥
यज्ञादौ माससंवत्सरसाध्ययज्ञव्यतपायश्चित्ताक्रियादिष्वित्यर्थः ।
तत्र माससाध्ययज्ञाः 'दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत, मासं वैश्व
देवेन' इस्रेवमादिवाक्यैः विहिताः । माससाध्यव्रतानि मासोपवासादीनि । माससाध्यव्रायश्चित्तिक्रयास्तु—

गोष्ठे वसन् ब्रह्मचारी मासमेकं पयोव्रतः। गायत्रीजपनिरतो मुच्यते स प्रतिब्रहात्॥

इत्यादिवाक्यविहिताः। संवत्सरसाध्या यज्ञाः गवामयनाद्या-स्सत्रयागाः। संवत्सरसाध्यत्रतानि तु 'नाश्रीयात्' इत्या-दिश्रुतिविहितानि। संवत्सरसाध्याः प्रायश्चित्ताक्रियाः द्वाद-श्रवार्षिकाद्या द्रष्टन्याः। आब्दिके सांवत्सरिकश्राद्धे। पि- तृकार्ये पाण्पासिकश्राद्धादौ । अपिशब्दान्माससंवत्सरसाध्ये यज्ञव्यतिरिक्ते सर्वस्मिन् देवकार्ये चान्द्रो मासः प्रशस्यत इत्युक्तम् । उक्तं च पितामहेन—

दैवे कर्मणि पित्रचे च मासश्चान्द्रमसः स्मृतः। इति । कः पुनेभेदश्चान्द्रसावनसौराणामित्यपेक्षिते ब्रह्मसिद्धान्त उक्तं—

दर्शाद्दर्शश्चान्द्रस्त्रिंशद्दिवसस्तु सावनो मासः । रविसङ्कान्तिकचिद्रस्यौरो मासो निगद्यते तज्ज्ञैः॥ अस्त्रार्थः स्मृयन्तरे स्पष्टीकृतः—

> चान्द्रः शुक्कादिदर्शान्तः सावनस्त्रिशता दिनैः। एकराशौ रविर्यावत्कालं मासस्त भास्करः॥

शुक्रपातिपदादिदर्शान्तश्चान्द्रो मास इत्येतद्दाक्षणापथे द्रष्ट्रच्यम्। उत्तरापथे तु कृष्णप्रतिपदादिपौर्णमास्यन्तः चान्द्रो मास इति वेदितन्यः, तत्र पौर्णमास्यन्ते चान्द्रमासन्यवहारात् । अत एव द्विविधचान्द्रमाससङ्गहार्थ-

यिसन्मासे दिने यस्मिन्विपत्तिरुपजायते।
पर्वान्तस्स तु विज्ञेयो मासो नैमित्तिकं प्रति ॥
इति गार्ग्येण पर्वान्त इति सामान्येनोक्तम् । नैमित्तिकं
प्रतिसांवत्सिरिकश्राद्धं प्रतीत्यर्थः । दिने तु विज्ञेषः स्मृत्यनतरे दर्शितः—

मासपक्षतिथिसपृष्टे यो यस्मिन् म्रियतेऽहनि ।

पत्यब्दं तु तथाभूतं क्षयाहं तस्च तं विदुः ॥

इति । तिथिशब्देन चान्द्र एवाहोरात्र उच्यते । न तु सौ
रस्सावनो वाऽहोरात्रः, 'तदाद्यास्तिथयो द्वयोः' इत्यमरार्सिहेन चान्द्राहोरात्रेष्वेव तिथिशब्दानुशासनात् । तदाद्याः प्र
तिपदाद्याः तिथिशब्दाभिधेया इत्यर्थः । कः पुनः सावनसौ
रचान्द्राहोरात्राणां भेद इत्यपेक्षिते ब्रह्मसिद्धान्ते उक्तं—

सावनं स्वादहोरात्रमुदयादोदयाद्रवेः।

सौरास्त्रं स्वयंशः तिथिसंयोगमैन्द्वम् ॥

मेपादिराशेः त्रिंशमंशं यावता कालेन रिवर्भुङ्के तावान्
कालस्तौरः अहोरात्रः । प्रतिपदादितिथिपरिमितः कालश्चान्द्रः
अहोरात्र इत्यर्थः । स च सावनाहोरात्रवत् सूर्योदयादारभ्य
पुनस्सूर्योदयपर्यन्तो यदा भवाति तदा सम्पूर्ण इति निगद्यते ।

प्रतिपत्प्रभृतयस्सर्वा उदयादोदयाद्रवेः। सम्पूर्णो इति विख्याताः .....।।

इति स्मरणात् । यदा त्वेवम्भूतो न भवति तदा खण्डति-थिरिति ब्यतिरेकाद्गम्यते । प्रत्यब्दं मरणमासपक्षतिथिस्पृष्ट-कालाभावेऽपि तत्सदशकाल एवाव्दिकश्राद्धकाल इति वक्तुं,

प्रत्यब्दं तु तथाभूतं क्षयाहं तस्य तं विदुः । इत्युक्तम् । तथाभूतं मरणमासपक्षतिथिस्पृष्टकालसदशमित्यर्थः -यदा पुनार्दिनद्वयं तथाभूतं पूर्वदिने तु कर्मकाले तिथियोगः, उत्तरादिने तु कर्मकाले तिथियोगाभावः तदा पूर्वमहः श्राद्ध-काल इत्याह सुमन्तुः—

द्वियहच्यापिनी चेत्स्वान्मृताहस्य तु या तिथिः।
पूर्वस्वां निर्वपेत्पिण्डमित्याङ्गिरसभापितम्॥

पूर्वस्यां पूर्विदनव्यापिन्यामित्यर्थः । अनेन पूर्विदने चतुर्थपहरोत्तरार्धव्यतिरिक्तापराह्ने तिथियुक्तममय एव सांवत्सिरकश्राद्धं कार्यमित्युक्तं भवति । यदा तु पूर्विदने चतुर्थपहरोत्तरार्धव्यतिरिक्तेऽपराह्ने चरमग्रहूर्ते तिथियोगः तदा उत्तरदिने कुतपादारभ्य मुहूर्तपञ्चके मृतितिथियुक्तेऽपि पूर्विदने
तिथियोगसमये श्राद्धमुपक्रम्य रात्रेः प्रागेव समापनीयं, स्वकालोपक्रान्ते कर्मणि कालान्तरेऽप्यविलम्बेन तत्समा
पनस्य विधिनाऽऽक्षिप्तत्वात् । एवश्च यद्वचाघ्रपाद्वचनं—

विधिक्षः श्रद्धयोपेतः सम्यक्पात्रनियोजकः ।
रात्रेरन्यत्र कुर्वाणः श्रेयः मामोत्यनुत्तमम् ॥
इति, तत् स्वकालोपक्रान्तश्राद्धाविषयमिस्रवगन्तव्यम् । तदेतत्सवेमिभसन्धायापरार्केणाप्युक्तम्— 'सांवत्सिरकादिश्राद्धं तिथियुक्तेऽपराह्मकाले यत्रकुत्रचित्कार्यम् । सा चेत्सायाह्मात्रव्यापिनी स्थात् तदा सायाह्म एव व्याघ्रपादवचनवलेन श्राद्धं
कार्यम् । न पुनरुदयव्यापिन्यामपराह्मपर्यन्तायाम् ' इति । यदा
तु पूर्वदिने कर्मकालासंस्पर्शिन्यप्यस्तगामिनी तिथिः उत्तरिदेन

कर्मकालसंस्पर्शिन्यनस्तगामिनी तदाऽपि पूर्वमेवाहः श्राद्ध-

कालः 'श्राद्धादावस्तगामिनी' इति स्मरणात् । अस्तगामि नी तिथिः सांवत्सिरिकश्राद्धादौ ग्राह्यत्यर्थः । न च पूर्ववद त्रापि तिथियुक्तसमये श्राद्धमुपक्रम्य रात्रेः प्राक्समापनं युक्तं, चतुर्थप्रहरोत्तरार्थस्य श्राद्धकालत्वाभावात् । तथाचोक्तं मत्स्यपुराणे —

उध्व सहूर्तात्कुतपाद्यन्मुहूर्तचतुष्टयम् ।

महूर्तपञ्चकं ह्येतत् स्वधाभवनमिष्यते ॥

इति । कात्यायनेनाष्युक्तं—

वासरस्य तृतीयेंऽशे नातिसन्ध्यासमीपतः ।

इति । न चात्र चतुर्थप्रहरोत्तरार्धव्यतिरिक्तापराह्मकाले तिथि-योगासम्भवेन तिथियुक्तापराह्मकालाभावादननुष्ठानमेव श्राद्ध-

स्थेति वाच्यम् । यदाह नारदीयपुराणे वासिष्ठः— पारणे मरणे नॄणां तिथिस्तात्काळिकी स्मृता । पित्र्येऽस्तमयवेलायां स्पृष्टा पूर्णा निगद्यते ॥

इति । अस्तमयवेळायां स्पृष्टा मृतातिथिस्तित्तथौ कर्तव्ये पित्रये आब्दिकादिश्राद्धे पूर्णा निगद्यत इत्यर्थः । अस्तमयवेळायां स्पृष्टेत्यनेनास्तमयसमये कळामात्रसद्भावेऽपि मृततिथेः पूर्णत्व

मुक्तिमिति मन्तव्यम् । यत्तु स्मृत्यन्तरं— दिनान्ते पञ्चनाड्यस्तु पुण्याः त्रोक्ता मनीपिभिः ।

उदये च तथा पित्रये दैवे चैव च कर्भणि ॥

इति, पित्र्ये कर्मणि कालत्वेन चोदिततिथिसम्बन्धिन्यो दि-Smriti Cha.—Vol. V. नान्ते वर्तमानाः पश्च नाड्यः पुण्याः ततः प्राक्तननाहानां तिथियोगजन्यपुण्यापादिकाः न तु ततो न्यूनाः । देवे कर्मणि कालत्त्रेन चोदितिविथसम्बन्धिन्य उद्ये सित वर्तमानाः पश्च नाड्यः पुण्याः तत उपरितननाडीनामपि तिथियोगजन्यपु-ण्यापादिकाः न ततोन्यूना इति तस्यार्थः। तदेतत्—

प्रतिपद्धनलाभाय द्वितीया द्विपदपदा ।

इत्यादिना—

श्राद्धं कुर्वन्नमावास्यां यत्नेन पुरुपश्शुचिः। सर्वान्कामानवामोति....॥

इत्यन्तेन काम्यश्राद्धकालतया विहितक्ष्णपक्षप्रतिपदादिति । थिद्वैधविषयं, न तुं श्राद्धान्तरकालतया विहिततिथिद्वैधविषयं,

पित्र्यं श्राद्धं कृष्णपक्षे दिनेऽस्तमययोगिनि । इति प्रस्तुत्य तत्रैव विशेषपरत्वाभिधानाद्स्य वचनस्य । तेन पूर्वोक्तर्वासष्टवचनेन सह न कश्चिद्विरोधः । भविष्यत्पुराणेऽपि-

त्रतोपवासिनयमे घटिकैका यदा भवेत् । सा तिथिस्सकला ज्ञेया पित्र्ये चैवापराह्निकी ॥ इति । संध्यासमीपस्थापराह्नके घटिकैका यदा भवेत् सार् तिथिः पित्र्यर्थे सकला ज्ञेयेत्यर्थः। एवंचैवंविधविषये—

पारभ्य कुतपे श्राद्धं कुर्यादारौहिणं बुधः। इति वचनार्थ एव कार्यः, तदतिक्रमे कारणाभावात्। ए-कोद्दिष्टरूपमृताहश्राद्धे तु नवमुहूर्तादुपरितनमुहूर्ते मृतदिनासम्भ वेऽपि मध्याह्मच्यापित्वात् 'सा तिथिस्सकछा क्रेया' इति
न्यायेन न कुतपे प्रारभ्य श्राद्धं रौहिणे समापनीयम्।'एकोहिष्टं तु मध्योह्ने' इति स्मरणात्। यदा तु पूर्वदिने अस्तमयात्पूर्वक्षणे तिथियोगः उत्तरदिने त्वस्तमयादुपरि त्रिमुहूर्तयुक्ता तदा उत्तरमाह श्राद्धकालं सुमन्तुः—

उदिते दैवतं भानौ पित्र्यं चास्तमिते रवौ । द्विमुहूर्ता त्रिरहो या सा तिथिईव्यकव्ययोः ।।

अस्यार्थः — उदिते भानौ सस्रहस्सम्बन्धिनी दैवकर्माङ्गभूता तिथिया द्विमुहूर्ता भवति सा संपूर्णतिथिवत्कृतस्त्रस्याहो हव्य-दानकालतामापाद्यति । तेन तिस्मिन्नहिन दैवतं कर्म कुर्यान्त् । पितृकर्माङ्गभूता तिथिरस्तमिते रवौ सित या त्रिमुहूर्तमन्तुवर्तते सा कव्यदानकालतां स्वसम्बद्धस्याह आपाद्यति । तेन तत्सम्बद्धेऽहि पेतृकं पितृसम्बन्धि सांवत्सिरिकादि श्राद्धं कुर्यादिति । तेनोत्तरिदनेऽस्तमयादुपरि त्रिमुहूर्तानुष्टन्त्यभावे अस्तगामिनी पूर्वतिथिरेव ग्राह्येत्युक्तं भवति । एवश्च यदुक्तं नारदीयपुराणे—

दर्श च पूर्णमासं च पितुस्सांवत्सरं दिनम् ।
 पूर्वविद्धमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥

इति, तत् उत्तरिने अस्तमयादुपिर मुहूर्तत्रयानुवृत्त्यभावे द्रष्ट-व्यम् । यदा तु पूर्वेद्युरस्तगामिनी तिथिने भवति उत्तरेद्यु-रप्यस्तमिते रवौ त्रिमुहूर्तव्यापिनी न भवति किं त्वस्तगा- मिनी भवति तदाऽपि सैव ग्राह्या 'श्राद्धादावस्तगामिनी' इति स्मरणात्। यदा तु दिनद्वयेऽप्यस्तगामिनी तिथिने भवाति तत उत्तरेद्युरेवास्तगामित्वरूपगुणाभावेऽपि गुणलोपन्यायेन सांवत्सरिकश्राद्धं कर्तव्यं, तिथिपुक्तापराह्मकालसम्भवात्। अकरणे विहितातिक्रमेण प्रत्यवायापत्तेश्च॥

इति स्मृतिचिन्द्रकायां मृताहविषयाणिः

अथ मासपक्षितिथिसपृष्टमताहापरिज्ञानविषयाणि. तत्र वृहस्पतिः—

न ज्ञायते मृताइश्चेत् प्रमीते प्रोपिते सित ।

मासश्चेत्प्रतिविज्ञातः तद्दर्शस्त्र्यान्मृतेऽहिन ॥

यदा मासो न विज्ञातो विज्ञातं दिनमेव तु ।

तदा मार्गिशिरे मासि माघे वा ताद्दिनं भवेत् ॥

दिनमासौ न विज्ञातौ मरणस्य यदा पुनः ।

प्रस्थानदिनमासौ तु ग्राह्यौ पूर्वोक्तया दिशा ॥

इति । दिनशब्देन मृतितिथिरेवाधिगन्तव्या । मोषिते पित्रा-दावप्रगलभस्यजनसमीपे प्रमीते साति कालविशेषज्ञानाद्यभावेन मृताहो यदि न विज्ञायेत मासमात्रमेव तु ज्ञातं तदा मृताहे यत्कार्यं तत्सर्वे मृतमासस्यामावास्यायां कर्तव्यिमिति प्रथम-श्लोकस्यार्थः । 'तद्दश्रस्यान्मृतेऽहनि' इसत्र द्शिग्रहणं तन्मा- ससम्बन्धिन्या एकाद्या अपि पदर्शनार्थम् । अत एव मरीचिः—

> श्राद्धविद्ये समुत्पन्ने अविज्ञाते मृतेऽहीन । एकादस्यां तु कर्तव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥

पूर्वोक्तया दिशेत्यस्यायमर्थः — यदि . त्रस्थानमासमात्रं ज्ञातं तदा तन्मासस्यामावास्यायां सांवत्सरिकश्राद्धं कार्यम् । यदि प्रस्थानितथिपक्षावेव ज्ञातौ तदामार्गशीर्षे माघे वा मासि ज्ञान्तपक्षतिथिस्पृष्टदिने कार्यम् । यदा तु त्रस्थानदिनमासाद्यपि न ज्ञातं तदा मरणवार्ताश्रवणमासपक्षतिथिस्पृष्टादिने कार्यम् । 'अपिरज्ञाते अमावास्यायां श्रवणदिने वा' इति प्रचेतसोक्तन्वात् । यदा तु मरणवार्ताश्रवणस्पाप्यभावः तदा त्वाह जातू-कर्ण्यः—

पितिर प्रोपिते यस्य न वार्ता नैव चागितः।
ज्ञध्वं पश्चद्शाद्वर्षात्कृत्वा तत्प्रतिकृपकम् ॥
कुर्यात्तस्य च संस्कारं यथोक्तिविधिना ततः।
तदादीन्येव सर्वाणि शेषकार्याणि सश्चरेत् ॥
इति । सर्वाणीति वचनान्मृताहकार्यमपि दहनमासपक्षतिथिस्पृष्टिदेने कर्तव्यमिति गम्यते ॥

इति स्मृतिचन्द्रिकायां मासपक्षतिथिस्पृष्टमृताहापरिज्ञान-विषयाणि

## अथ काम्यश्राद्धकालाः.

तत्र विष्णुः—

सङ्कान्तिविषुवे चैव विशेषेणायनद्वयम् । व्यतीपातोऽथ जन्मर्शं चन्द्रसूर्यग्रहस्तथा ॥ इसेतान् श्राद्धकालांस्तु काम्यानाह प्रजापतिः । श्राद्धमेतेषु यद्दं तदानन्त्याय कल्पते ॥

इति । श्राद्धकालान् काम्यानाहेत्यनेन सङ्कान्त्यादिकाललंक्षणो गुणः काम्यफलसाधको न पुनः श्राद्धलक्षणं कर्मेति
दर्शयति । श्राद्धलक्षणकर्मणस्तु काम्यफलं 'पितृन् श्राद्धेन
तर्पयेत्' इति शास्त्रण दर्शितम् । यथा जातेष्टिः पित्रा
क्रियमाणा पुत्रस्य पूतत्वादिकं फलं निष्पादयतीति 'पूत
एव तेजस्वयन्नाद् इन्द्रियावी पश्चमान् भवति' इति शास्त्रप्रमाण्यादाश्रितं, तथा पुत्रादिनाऽपि कियमाणं श्राद्धं
तित्पत्रादीनां तृप्तिरूपं फलं साधयतीति 'पितृंच्छादेन
तर्पयेत्' इति शास्त्रमामाण्यादाश्रयणीयम् । सङ्कान्त्यादिकालल्लक्षणगुणसाध्यं फलमत्र श्राद्धसाध्यपितृतृष्त्याश्रितातिशयाधिक्यरूपमिति रात्रिसत्रन्यायेनावगन्तव्यम् ।

श्राद्धमेतेषु यद्दत्तं तदानन्त्याय करपते । इति वाक्यशेषे श्राद्धसाध्यपितृतृप्तेरानन्त्यश्रवणात् । आन-न्यशब्देन वस्तुत आनन्सासम्भवात् तृष्त्याश्रितातिशया-धिक्यमुच्यते । एवंचैतदुक्तं भवाते—सङ्कान्त्यादौ पितृतुष्त्य- तिशयकाले पुत्रादिना श्राद्धं कार्यामिति । सङ्कान्तिशब्दो गोवलीवर्दन्यायेनात्र विषुवद्दयायनद्दयव्यतिरिक्तसूर्यसङ्कान्तिषु वर्तते । काः पुनर्विषुवादयस्सङ्कान्तय इस्रपेक्षिते ज्योतिर्वसिष्ठः-

> मृगकर्कटस्ङ्कान्ती द्वे तूदग्दक्षिणायने । विषुवे च तुलामेषे तयोर्मध्ये ततः पराः॥

सूर्यसङ्कान्तय इति शेषः । तयोरयनद्वयविषुवद्वययोर्भध्य इ-सर्थः । तत्र दक्षिणायनतद्र्ध्वविषुवयोर्भध्ये द्वे सूर्यसङ्कान्ती विषुवतद्र्ध्वात्तरायणयोर्भध्ये द्वे, उत्तरायणविषुवयोर्भध्ये द्वे, विषुवतद्र्ध्वदक्षिणायनोर्भध्ये द्वे, इसेवमष्टौ सूर्यसङ्कान्तयो वेदि-तव्याः । तासु विषुवायनेभ्यः उपरिभवास्तु सङ्कान्त्यन्तरे-णाव्यवहितास्सङ्कान्तयो विष्णुपदसंज्ञिकाः श्रेयाः, ताभ्य उप-रिभवास्तु पडशीतिमुखसंज्ञिका श्रेयाः । तथाच स एव—

वृषवृश्चिककुम्भेषु सिंहे चैव यदा रिवः।

एतिद्वष्णुपदं नाम विषुवादिधकं फल्रम्॥

कन्यायां मिथुने मीने धनुष्यिप रवेर्गतिः।

पडशीतिमुखाः प्रोक्ता षडशीतिगुणाः फलैः॥

इति । प्रथमश्लोकस्येवं योजना—वृषष्टश्चिककुम्भसिहेषु यदा रिवस्सङ्कमाति तदा तत्सङ्कमणचतुष्टयं विष्णुपदसंज्ञकिमिति । एवं निरूपितविषुवायनविष्णुपदपडशीतिमुखनामकाः कालाः यद्यपि निमेषादपि स्वल्पतराः, तथाऽपि तत्सम्बद्धपूर्वापरका लानुगृहीतास्सन्तो दीर्घकालसाध्यकभीनुष्टानाय विधीयन्त इति नायोग्यत्वपराहता इति मन्तन्यम् । तथाचोक्तं तेनैव— सङ्कान्तिसमयस्सूक्ष्मः दुर्ज्ञेयः पिशितेक्षणैः । तद्योगाचाप्यधश्लोध्वे त्रिशन्नाड्यः पवित्रिताः ॥

इति । एवञ्च सङ्कान्तौ श्राद्धं कुर्यादित्यादिवाक्येषु सङ्कान्तित्राब्दः भिषेयसूक्ष्मकालयोगात्पवित्रितकाले श्राद्धादिकं कर्त-व्यमित्यर्थादवगम्यते । यत्तु ज्योतिर्वृहस्पतिनोक्तं—

भिविष्यत्ययने पुण्याः त्रिंशदेव तु दक्षिणे । अतीत उत्तरे नाड्य इति प्राहुर्मनीपिणः ॥

इति, तस्यायमर्थः—त्रिंशदेव तु नाडिकाः पुण्याधिक्यापादि-काः पवित्रतरा इति यावत् । एतश्च—

तद्योगाचाष्यधश्चोध्वे त्रिंशन्नाड्यः पवित्रिताः ।

इत्यनेन सह न कश्चिद्विरोधः । 'अतीत् उत्तरे नाड्यः' इत्य-त्रानुषङ्गन्यायेन त्रिंशदिति यद्यपि सम्बन्धः प्रतिभाति, तथाऽ-पि वचनान्तराविरोधाय विंशतिरित्यध्याद्वत्य तेन सम्बन्धः कार्यः । अन्यथा—

> त्रिंशत्कर्कटके नाड्यो मकरे विंशतिस्स्पृताः। वर्तमाने तुल्लोमपे नाड्यस्तूभयतो दश्य ॥

इति वसिष्ठवचनविरोधात्। कर्कटके अनागते त्रिंशत् मकरे अतीते विंशतिर्नाड्यः पवित्रतमा इत्यर्थः। अतीतानागते पुण्ये द्वे तृद्ग्दक्षिणायने। इति तेनैवाभिधानात् । उभयतो दशेखत्रापि पवित्रतमा इति शेषो द्रष्टन्यः । यद्प्यनन्तरं तेनैवोक्तं—

उपगागे च तत्का लमतीते चोत्तरायणे।

इति, तत्र चशब्दादनागतेऽप्युत्तरायणे विंशतिनांड्यः पुण्या इति सचियतुं पुनरतीते चोत्तरायणे इत्युक्तं, न पुनरुत्त-रायणे अतीत एव विंशतिनांड्यः पुण्या इति वक्तुमिति न-पूर्वोक्तेन विराधेः । एवश्च दक्षिणायने सङ्कान्तिसमयेऽनागते विंशत्राड्यः पुण्याधिक्यापादिकाः, उत्तरायणे सङ्कान्तिसमये उभयतो विंशतिनांड्यश्च पुण्याधिक्यापादिकाः, विपुवद्वये तु सङ्कान्तिसमये उभयतो दश्च नाड्यः पुण्याधिक्यापादिकाः इत्यनुसन्धेयम् । यत्तु समृद्यर्थसारेऽभिहितं 'उत्तरायणे पश्चाच-त्वारिशद्धिकाः पुण्याः पूर्वं च चत्वारिशद्धिकाः पुण्या आ-हुः' इति, तस्य मूलं चिन्त्यं, प्रसिद्धस्मृतिसम्रदाये तस्य मूल-भूतवचनादर्शनात् । यत्तु मरीचिनोक्तं—ः

> नाड्यष्पोडश पूर्वेण सङ्कान्तेरपरेण च । राहोर्दर्शनमात्रेण पुण्यकालः प्रकीर्तितः ॥

इति, तत्र सङ्कान्तेरिति यद्यपि सङ्कान्तिसामान्यस्यावधित्वं प्रतिभाति, तथाऽपि विषुवद्वयायनद्वयव्यतिरिक्तविषयिमिति सा-मान्यविश्लेषन्यायेनावगन्तव्यम् । अत एव वसिष्ठेनोक्तं—

पुण्याख्या विष्णुपद्यां च माक्पश्चादापि पोडश ॥ Smriti Cha.—Vol. V 17 इति । चशब्दात्-

पडशीतिमुखायां च पाक्पश्चादिष षोडश ॥ इति गम्यते । पुण्याख्याः पुण्यतराख्या इत्यर्थः । यत्तु ग-र्गेणोक्तं—

भविष्यत्ययने विष्णौ वर्तमाने तथा विषौ ।
पडशीतिमुखे चैव अतीते चोत्तरायणे ॥
इति, विषौ वर्तमाने मध्ये इसर्थः । तत् फलभूयस्त्वाभिषायेण न तु नियमार्थमिति न पूर्वोक्तविरोधः । अतस्समृत्यन्तरं—
मध्ये विषुवति दानं विष्णुपदे दक्षिणायने चादौ ।
पडशीतिमुखेऽतीते उदगयने चापि भूरि फलम् ॥

एवं पुण्यत्वेन पुण्यतमत्वेन चोक्तनाडीष्विप सङ्कान्तितदिभिः धेयस्क्ष्मसमयसान्निधितारतम्यानुसारेण प्रथमद्वितीयतृतीयादिः नाडीनां फलातिशयहेतुत्वे तारतम्यमवसेयम् । अत एव वसिष्ठेन—

यायास्संनिहिता नाड्यः तास्ताः पुण्यतमास्समृताः । इत्युक्तम् । यत्पुनस्तेनैवोक्तं—

अहि सङ्क्षयणे पुण्यमहः कृत्स्तं प्रकीर्तितम् । इति, तत् अत्यन्ताविष्रकृष्टनाडीनां पुण्यत्वं नास्तीति व्यतिरेक मात्रपरमिति मन्तव्यम् ।

तद्योगाचाष्यधश्चीर्ध्व त्रिंशनाड्यः पवित्रिताः । इसस्य कचिद्विषयेऽपवादमाह स एव --- रात्रौ सङ्कमणे पुण्यं दिनार्ध स्नानदानयोः।
इति । व्यवहितमपि दिनार्धमेत्र पुण्यं न तु संनिहिता रात्रिगतानाड्यः पुण्या इत्यर्थः। एतज्ञायनव्यतिरिक्तविषयम्। यदाह
स एव—

अर्धरात्राद्धस्तस्मिन्मध्याह्यस्योपिर किया।
ऊर्ध्व सङ्क्रमणे चोध्वमुद्यात्महरद्वयम्॥
पूर्णे चेदर्धरात्रे तु यदा संक्रमणं रवेः।
माहुदिनद्वयं पुण्यं मुक्का मकरकर्कटौ॥

इति, एतत्तु विष्णुपदषडशीतिमुखच्यतिरिक्तविषुवमात्रविषयं, विष्णुपद्यां धनुर्मीननृयुक्तन्यासु वे सदा । पूर्वीतरगते रात्रौ भानोस्संक्रमणं भवेत् ॥ पूर्वात्ते पञ्च नाड्यश्च पुण्याः त्रोक्ता मनीिषाभेः । अपराह्मे तु पञ्चैव श्रौते स्मार्ते च कर्मणि ॥

इति विष्णुपद्षडशीतिमुखेपु तेनैवान्यथाभिधानात् । तृयुक् मि-थुनराशिः । पूर्वोत्तरगते पूर्वोत्तरभागस्थे काले । अर्धरात्रे सङ्क-मणे दिनद्वये पश्च नाड्यः पुण्या इत्यूह्यम्, प्रत्यासत्तिविशेषा-भावलक्षणन्यायसाम्यात् । अयनद्वये तु दिवा रात्रौ वा न संनिहितनाडीनां साति सम्भवे परित्यागः । नतु—

रात्रौ स्नानं न कुर्वीत दानं चैव विशेषतः । इत्यादिवचनेन रात्रौ स्नानदानादिानिषेधाद्रात्रावयनेऽपि सात्रिहि-तानां नाडीनां परिसागः कार्यः, वक्तव्यो वा विशेषः, उच्यते– राहुदर्शनसङ्गान्तिभिवाहात्ययद्यदिषु । स्नानदानादिकं कुर्यान्निशि काम्यत्रतेषु च ॥

इतिवचनेन सङ्कान्सादाविष प्रतिप्रसवस्तावदस्ति । न चायं प्रतिप्रसवः सङ्कान्तिषु युज्यते, अयनद्वयव्यतिरिक्तसङ्कान्तौ रात्रौ गतायां दिन एव सङ्कान्तिकृत्याभिधायकवचनविरोधाः पत्तेः । तेनायनद्वयविषय एवायं प्रतिप्रसव इति कल्पनीयम्। तस्मादयनद्वये रात्रावािष न संनिद्दितनाडीनां परित्यागः ॥

प्रकृतमुच्यते—सङ्कान्सादयः काम्याः श्राद्धकालाः सित सम्भवे कुतपादिश्राद्धकालेन सह समुचीयन्ते, सित सम्भवे सर्वेषां श्राद्धाङ्गानामुपसंहारस्यावश्यकत्वात्। असम्भवे तु चन्द्रसूर्यग्रहण वदसमुच्चयेऽपि न फलिसिद्धिविरोधः, असंभवादिना अङ्गानतु-ष्टानस्य विध्यनुमतत्वात् । व्यतीपातयोगस्तु कुतपादिकाल-योगी ग्राद्धः, सम्भवात् । जन्मनक्षत्रं कुतपादिकालयोगि सित सम्भवे ग्राह्मम्। कृष्णपक्षे तु अस्तमयव्यापिनक्षत्रयु-क्तिदनं ग्राह्मम् । नक्षत्रं तु श्राद्धार्थे यदा दिनद्वयव्यापि शुक्लपक्ष औदियकं 'यत्पूर्वोह्वव्यापि तद्भाह्मम्' इति देवस्वा-मिनोक्तत्वात् । चन्द्रसूर्यग्रहे तु ग्रहणकाल एव श्राद्धं कर्तव्यं,

त्रिद्शाः स्पर्शसमये तृष्यन्ति पितरस्तथा।

मनुष्या मध्यकाले तु मोक्षकाले तु राक्षसाः॥
देवकार्ये पितृकार्ये च ग्रहणकालाविधानात्। मार्कण्डेयपुराणेऽ
पि काम्यश्राद्धकाला दार्शिताः—

कुत्तिकासु पितृनर्चन् स्वर्गमाझोति मानवः। अपसकामी रोहिण्यां सौम्ये चौजस्वितां लभेत्॥ आद्रायां शौर्यमामोति क्षेत्रादि तु पुनर्वसौ । पुष्टिं पुष्ये पितृनर्चन् आश्लोषासु वरान् सुतान्। मघासु स्वजनश्रेष्ठयं सौभाग्यं फल्गुनीपु च। पदानशीलो भवति सापसश्चोत्तरासु च ॥ पामोति श्रेष्टतां सत्स इस्ते श्राद्धपदो नरः ॥ रूपवन्ति च चित्रास तथाऽपसान्यवापुयात् । वाणिज्यसाभदा स्वाती विशाखा पुत्रकामदा ॥ कुर्वतां चानुराधाश्च दद्यश्वक्रमवर्तनम्। ज्येष्ठा स्वर्गाधिपसं च मूले चारोग्यमुत्तमम्। अषाढासु श्रियः प्राप्तिमृत्तरासु विशोकताम् ॥ श्रवणे च शुभान् लोकान् धनिष्ठासु धनं महत्। वेदवितस्यादभिजिति भिषिक्सिद्धिं तु वारुणे ॥ अजाविकं त्रोष्ठपदे विन्दते गास्तद्त्तरे। रेवतीषु तथा कुष्यं अश्विनीषु तुरङ्गमान् ॥ श्राद्धं कुर्वन् तथाऽऽमोति भरणीष्त्रायुरुत्तमम् । तस्यात्काम्यानि कुर्वीत ऋक्षेष्वेतेषु तत्त्वावित ॥ इति । सौम्यं सोमदेवताकं मृगशीपीमिति यावत् । ओजः

आत्मशक्तचितिशयः । शौर्यं निर्भयत्वेन वर्तनम् । क्षेत्रादि च क्षेत्रफलं चे त्यर्थः । पुष्टिः शरीरपुष्टिः । वरान् सुतान् गुणो- पेतान् मुतान्। सौभाग्यं जनित्रयताम्। सापत्यश्च अपय-वान् भवतीत्यर्थः। सत्मु सत्पुरुषेषु। रूपवान्ते मुरूपाणि। चक्रपवर्तनं प्रतिहातिराहित्येन आज्ञायाः प्रवर्तनम्। अभि जित् अभिजित्संज्ञकं नक्षत्रम्। तत्तु वेदे निरूपितं—'अभि-जिन्नाम नक्षत्रमुपिरष्टादपाढानामधस्ताच्छ्रोणायै' इति। भि-पित्सिद्धः औषधफलावाप्तिः। वारूणं शतिभिषङ्नक्षत्रम्। कुप्यं त्रपुसीसादिद्रव्यम्। ऋक्षेप्वेतेषु पूर्वोक्तेषु नक्षत्रेषु। त-चवित् सम्यवछाद्धविधानवित्। विष्णुधमीत्तरेऽपि—

> अरोग्यमथ सौभाग्यं समरे विजयं तथा । सर्वकामांस्तथा विद्यां धनं जीवितमेव च ॥ आदित्यादिदिनेष्वेवं श्राद्धं कुर्वन् सदा नरः । क्रमेणैतान् सभामोति नात्र कार्यो विचारणा ॥

इति । एतानारोग्यादीनात्यादिदिनक्रमेण तत्तदिनश्राद्धं कुर्व-न्नरः प्राम्नोतीयर्थः । एतदुक्तं भवति—आदित्यवारे श्राद्धमारो-ग्यकामः कुर्यात्, सोमवारे सौभाग्यकामः, भौमवारे सङ्गाम-विजयकामः, वुधवारे सर्वकामः, वृहस्पतिवारे विद्याकामः, शुक्रवारे धनकामः, शनिवारे जीवितकाम इति । याज्ञव-ल्क्येनापि काम्यश्राद्धकाला दर्शिताः—

> कन्यां कन्यावेदिनश्च पश्ंश्चैव सुतानि । द्यूतं कृषिं च वाणिज्यं द्विशफैकशफांस्तथा ॥ ब्रह्मवर्चस्थिनः पुत्रान् स्वर्णरौष्ये सकुष्यके ।

ज्ञातिश्रेष्ठचं सर्वकामानामोाति श्राद्धदस्सदा ॥ प्रतिपत्प्रभृतिष्वेकां वर्जियत्वा चतुर्दशीम् ।

इति । कन्या रूपलक्षणशीलवती, प्रायेण तादृश्या एवातिकाम्यत्वात् । कन्यावेदिनो जामातरः श्रुतवन्तो रोगरहिताः ।
पश्न शीललक्षणसम्पन्नान्, एवम्भूतानामेव काम्यत्वात् ।
काम्यं तु कृष्णपक्षे प्रतिपादि श्राद्धं कन्याकामः कुर्यात्,
द्वितीयायां वरकामः, तृतीयायां पश्चकामः, चतुथ्यां पुत्रकामः, पश्चम्यां तु विजयकामः, पष्टचां कृषिफलकामः,
सप्तम्यां वाणिज्यलाभकामः, अष्टम्यां द्विश्चफगवादिपश्चकामः,
नवम्यामेकशफाश्वादिपश्चकामः, दशम्यां वृत्ताध्ययनवहुलपुत्रकामः, एकादश्यां स्वर्णकृष्यकामः, द्वादश्यां त्रपुत्तीसादिद्रव्यकामः, त्रयोदश्यां ज्ञातिश्रष्टचकामः, अमावास्थायां यो
गसिद्धचिकरणोक्तन्यायानुसारेण क्रमेण सर्वकाम इति । अत्र—

कृष्णपक्षेऽपराक्षे तु रौहिणं तु न लक्षयेत् ।
इति स्मृत्यन्तरोक्तो विशेषो द्रष्ट्वयः । रौहिणः अक्षो नवमो
मुहूर्तः । एवश्च कुतपादिघाटिकात्रयसंयुक्तायां प्रतिपदादितिथौ
काम्यश्राद्धं कार्यः, न तु कुतपाद्यसंयुक्तायामिति मन्तव्यम् ।
प्रतिपदादितिथिद्धैधे तु पूर्वस्थामुत्तरस्थां वा कुतपादिघटिकात्रययुक्तायामेव श्राद्धं कार्यम् । तथाचोक्तं देवस्वामिना—'यस्मिन्
काले यद्विहितं तत्कर्म उपक्रमोपसंहारयुक्तं तस्मिन् काले
तस्थां तिथौ यस्मिन् अहनि संभावियतुं शक्यते तदुत्तरं

पूर्व वा ग्राह्मम्' इति । उभयदिनेऽपि यदि सम्भावियतुं शक्यते तदा तु स्वतः पूर्वदिनं ग्राह्मं, कथंन्तित्र त्राह्मण्डानाभावे उत्तरिनं ग्राह्मम् । उपक्रमोपसंहारयोरुभयोरुभयत्र सम्भविष्ये तु यद्देवस्वामिनोक्तं—'यस्मिन् समाप्तिः तस्यां तिथौ तिस्मिन् काले सम्भवित तिस्मिन्नहन्यस्वकालेऽप्युपक्रम्य स्वकाले समापनीयम् । तद्देतद्युक्तं—कालस्याप्यधिकारिविशेषण त्वेन स्वकालेऽनागते कर्मण्यधिकाराभावादस्वकाले कर्मोपक्रमस्यान्याय्यत्वात् । तस्मादिस्मिन्वषये स्वकाले उपक्रम्यास्वकाले समापनीयम् । स्वकालोपक्रान्ते कर्मण कालान्तरेऽपि समापनस्य विधिनाऽऽक्षिप्तत्वात् । यदा तु स्वकालेऽप्युपक्रमो न सम्भवित तदा समृत्यन्तरोक्तं द्रष्ट्व्यम् ।

पित्र्यं श्राद्धं कृष्णपक्षे दिनेऽस्तमययोगिनि । शुक्के तूदयसंयुक्ते दानं यज्ञादिकं तथा ॥

इति । कृष्णपक्षे 'प्रतिपद्धनलाभाय' इत्यादिना यदिहितं श्राद्धं तदस्तमययोगिप्रतिपदादितिथ्यन्विते दिने कर्तव्यम् । शुक्कपक्षे तिथिविशेषोक्षेत्रेन विहितं दानं देवकार्यादिकं उद्ययोगितिथिविशेषान्वितदिने कर्तव्यमित्यर्थः । अस्तमययोगिन्ते उद्ययोगितवे च विशेषस्तत्रैव—

दिनान्ते पञ्च नाड्यस्तु पुण्याः शोक्ता मनीिषभिः। उदये च तथा पित्र्ये दैवे नैव च कर्मणि॥ इति । पित्र्ये कर्मणि दिनान्ते पश्च नाड्यः पुण्याः प्रोक्ताः, दैवे कर्मण्युद्ये पश्च नाड्यः पुण्याः प्रोक्ता इसन्वयः । खण्डतिथिस्तु काम्यकर्मणि प्रथमोपक्रमे परित्याज्या, मंपूर्णित थावेवोपक्रमसम्भवात् । उपक्रान्तस्य काम्यकर्मणः श्राद्धादेः काम्यसिद्धिपर्यन्तमेकसंवत्सरपर्यन्तं वा स्वकाले पुनःपुनरनुष्ठाने कर्तव्ये खण्डतिथावप्युक्तदिनेऽवश्यं कर्मानुष्ठानं कर्तव्यम् । तथाच देवस्वामिना नक्षत्रश्राद्धमुदाहृत्योक्तं—'नक्षन्यम् । तथाच देवस्वामिना नक्षत्रश्राप्ता यावत्त्वामप्राप्ति वस्तिन क्रक्षे श्राद्धं कुर्योदब्दमेकं यावत् । अत्र हारीतः—

काम्यश्राद्धानि काम्यार्थी सम्यग्यत्नेन साधयेत्।

शरीरारम्भहेतुत्वात् मुमुक्षुस्तानि नाचरेत्।।

कामप्राप्तानि विहितश्राद्धान्युक्तानि यानि तु।

तानि विध्यन्तरोक्तत्वात्स्वर्गमोक्षार्थमाचरेत्॥

यथाकथित्रित्रियानि कुर्यादिन्दुक्षयादिषु।

पात्रद्रव्यादिसम्पत्सु सत्सु काम्यफलं लभेत्।।

विध्यन्तरोक्तत्वादिति—' हिविध एव संस्कारो भवति त्राह्मो

विध्यन्तराक्तत्वादात—ाडावध एव सस्कारा भवात त्राह्मा दैवश्च । गर्भाधानादिः स्मातों त्राह्मः, पाकयज्ञहविर्यज्ञसौस्याश्चेति दैवः । त्राह्मसंस्कारसंस्कृत ऋषीणां समतां समानलोकतां सायुज्यं गच्छति । दैवेनोत्तरेण संस्कृतः देवानां समानलोकतां सायुज्यं गच्छति ' इत्येवमादिरूपेण विध्यन्तरेण,

श्राद्धक्तसत्यवादी च गृहस्थोपि विमुच्यते । इत्यवमादिरूपेण विध्यन्तरेण चोक्तन्वादिति ॥ इति स्मृतिचन्द्रिकायां काम्यश्राद्धकालाः

## अथ गौणश्राद्यकालाः.

तत्र ऋइयशृङ्गः—

दैवे पितृणां श्राद्धे तु आशौचं जायते यदि ।
आशौचादौ व्यतिक्रान्ते तेभ्यश्श्राद्धं प्रदीयते ॥
मुख्यकाले पाकोपक्रमात् प्राक्त यदा श्राद्धाधिकारिण आ
शौचं जायते तदा मुख्यकाले प्रत्यासन्ने आशौचेन दूपिते
आशौचापगमानन्तरकाल एव पैतृकं कर्म कार्यमित्यर्थः ।
यत्तु समृयन्तरं—

तदहश्चेत् प्रदुष्येत केनचित्स्ततकादिना ।
स्तकानन्तरं कुर्यात्पुनस्तदहरेव वा ॥
इति, तत् श्राद्धाहे सूतकेन प्रदुष्टे सूतकानन्तरं कुर्यादिति
पक्षस्तावत् ऋश्यशृङ्गवचनाविरुद्ध एव । 'पुनस्तदहरेव वा'
इति पक्षस्त्वादिशब्दोक्तिनिमित्तान्तरेण विहितसुख्यकालाभाविविषय इति पूर्ववचनाविरोधाय कल्पनीयम् । एतच्च पक्षान्तरं क्षयाहे प्रतिमासं कियमाणश्राद्धविषयम् । तत्र मास
स्पृष्टकालाभावेऽपि पक्षितिथिमात्रस्पृष्टस्यापि ग्राह्यत्वात् । अत
एव समृत्यन्तरं—

एकोहिष्टे तु संमाप्ते यदि विद्यः प्रजायते ।
अन्यस्मिन तित्तथौ तिस्मिन श्राइं कुर्यात्प्रयद्भतः ।
अन्यस्मिन् अनन्तरे मासि । तित्तथौ मृतितिथौ । यिस्मिन्
शुक्ते कृष्णे वा मृतः तिस्मिन् पक्षे श्राइं विद्यवशादितकान्तं
कुर्योदित्यर्थः । यदि विद्य इत्यत्रापि ऋश्यशृङ्गवचनाविरोधा
याशौचव्यतिरिक्तानिमित्तेनेति शेषो द्रष्टव्यः । आशौचिनिमि
त्तेन तु विद्यिते मासिकविषयेऽपि सूतकानन्तरमेव श्राद्धानुष्ठानं ऋश्यशृङ्गोक्तमनुसन्धेयम् । अत एव देवस्वामिनाऽप्युक्तं—
'एतदृश्यशृङ्गवचनं सूतकाशौचिवपयम् । निमित्तान्तरतस्तदृह
विद्याते—

एकोदिष्टे तु सम्प्राप्ते यदि विद्यः प्रजायते ।

इत्यादिस्मृत्यन्तरवचनम् ' इति । यत्पुनस्स्मृत्यन्तरं—

श्राद्धविद्ये समुत्पन्ने अन्तरा मृतसूतके ।

अमावास्यां पकुर्वीत शुद्धावेके मनीपिणः ॥

इति अन्तरा मृतसूतके श्राद्धप्रयोगमध्ये पाकोपक्रमात्पूर्वं सूतके
मृतके वा जाते अमावास्यायां शुद्धौ शुध्यनन्तरम् । एतत् सांवत्सारिकश्राद्धविषयम् । अमावास्याग्रहणं कृष्णैकादश्याश्चोपलक्षणार्थम् । अत एव मरीचिः—

श्राद्धवित्रे समुत्पन्ने अविज्ञाते मृतेऽहिन । एकाद्द्रयां तु कर्तव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥ इति । कृष्णपक्षे या एकादशी तस्यां विशेषतः कर्तव्यमिः त्यन्वयः । पितृकार्ये स्वतः रुष्णपक्षस्यैव ग्राह्यत्वात् कृष्णै-कादशीतोष्यमावास्त्रायाः पितृकार्ये श्रेष्टचं दण्डापूपिकान्या-यसिद्धमिति बोद्धव्यम् । यत्तु पद्त्रिंशत्मतं—

> मासिकेऽब्दे तु संपाप्ते त्वन्तरा मृतस्तके। वदन्ति शुद्धौ तत्कार्यं दर्शे वाऽपि विचक्षणाः॥

इति, तदेतत् 'तान्येव तु पुनः कुर्यात्' इति विहितानुमा-सिकश्राद्धविषयम् । एकोहिष्टमासिके पूर्वमेवानुकरूपकालस्यो-क्तत्वात् । तत्र शुद्धचनन्तरकालो मुख्यकालत्वाच्छ्रेष्टः । दर्श-कालस्ततो जघन्यः, मुख्यकालप्रत्यासत्त्यभावादिति मन्तव्यम् । तथाच ऋश्यशृङ्गः—

श्रुचिभूतेन दातव्यं या तिथिः प्रतिपद्यते ।

सा तिथिस्तस्य कर्तव्या न त्वन्या वै कदाचन ॥ इति । अयमर्थः—शुचिभूतेन तावदातव्यम् । तेन मुख्यकाले शुद्धचसम्भवे शुद्धचनन्तरं या तिथिः प्रतिपद्यते लभ्यते सा तिथिस्तस्य कर्तव्या कर्मोपक्रमात्प्राक् साध्यतया कथिबद-नुष्टेया न त्वन्या, मुख्या तिथिराशौचदूषिता कदाचन ना-

तिथिच्छेदो न कर्तव्यो विनाऽऽशौचं यदच्छया । पिण्डं श्राद्धं च दातव्यं विच्छित्तिं नैव कारयेत् ॥ यदच्छया स्त्रेच्छया । श्राद्धं ब्राह्मणतर्पणम् । चश्रब्देनाग्नौ-

नुष्टेयाति । आशौचदूषिता मुख्या तिथिनीनुष्टेयेत्याह स एव-

करणमि कर्तव्यमिति समुचिनोति । श्राह्यशब्देनात्र ब्राह्म-णतर्पणमात्रमुपचारादुच्यते, न मुख्यार्थतया, अग्नोकरणब्राह्म-णतर्पणपिण्डदानात्मककर्मत्रयसमुदायस्यैव मुख्यार्थत्वात्। तथाच देवस्थामिना श्राद्धशब्दार्थ एवमेव सम्यङ्क्रिरूपितः—

> पिण्डाभावेऽपि नित्यादौ श्राद्धशब्दप्रयोगतः। श्राद्धशब्दो न पिण्डेपु नापि च द्विजभोजने॥ अतिथ्यादौ भुजासत्यां श्राद्धशब्दाप्रयोगतः। पितृनुद्धिश्य वित्तादित्यागमात्रं न चैव हि ॥ तर्पणादेरपि पाप्तेस्त्यागस्तत्रापि दृश्यते। विद्वन्मतान्युपादाय मम त्वेतव्हदि स्थितम्॥ होमश्च पिण्डदानं च तथा ब्राह्मणतर्पणम्। श्राद्धशब्दाभिधयं स्थादेकस्मिन्नौपचारिकः॥

इति । 'विच्छित्तं नैव कारयेत्' इति ऋक्यगृङ्गवचनस्थाय-मर्थः—कृतस्त्रस्य श्राद्धशब्दार्थस्य कर्तुमशक्यत्वेऽिप तदेक-देशमात्रं वा यथासामध्यं कुर्यात् । सर्वथा कर्मविच्छित्तं नैव कुर्यादिति । अत एव निगमः—'आहिताग्नेः पित्रर्चनं पिण्डैरेव ब्राह्मणानिप वा भोजयेत्' इति । अत्र यथासामध्यं व्यवस्था । ततश्च द्वितीयपक्षासामध्यं प्रथमोक्तः पक्षः ॥

इति स्मृतिचिन्द्रिकायां गौणश्राद्धकालाः,

अथ श्राद्धदेशाः.

तत्र विष्णुधर्मोत्तरे-

दक्षिणाप्रवणे देशे तीर्थादौ वा ग्रहेऽि वा । भूसंस्कारादिसंयुक्ते श्राद्धं कुर्यात्प्रयवतः ॥ तीर्थं ऋपिसेवितं जल्लं, तत्समीपे । आदिशब्देन ऋपिसे विताश्रमादि \* गृह्यते । भूसंस्कारादिसंयुक्ते भूसंस्कारो गो

मयादिलेपनादिः । आदिशब्देन केशाद्यशुचिद्रव्यापसारणं यृ

द्यते। तथाचोक्तं तत्रैव--

गोमयेनोप्तालिप्तेषु विविक्तेषु गृहेषु च ।
कुर्याच्छाडमथेतेषु नित्यमेव यथाविधि ॥

इति । एतेषु पूर्वोक्तेषु ग्रहेषु ग्रहादिषु गोमयेनोपि त्रिषु के शादिद्रव्यवियुक्तेषु श्राद्धं नित्यं कुर्यादित्यर्थः । मनुरपि—

> श्चिचं देशं विविक्तं तु गोमयेनोपलेपयेत्। दक्षिणाप्रवणं चैव प्रयत्नेनोपपादयेत्॥

इति । अयमर्थः—स्वतक्शुःचि तीर्थादिमदेशं गृहप्रदेशं वा परकृताशुःचिपरिहारार्थं विविक्तं केशाद्यसंयुक्तं कृत्वा भूसं-स्कारातिश्यार्थं गोमयेनीपलेपयेत् । स्वतो दक्षिणापवणत्वा भावेऽपि पितृयजनत्वसिद्धये दक्षिणाप्रवणत्वं चोद्धननादिना प्रयत्नेनोपपादयेत् कुर्यादिति । अत्र यमः—

परकीयप्रदेशेषु वितृणां निर्वपेत्तु यः ।

<sup>\*</sup> ऋषिदेवताश्रयादि इति पाठान्तरम्.

तद्भृमिस्वामिपितृभिर्गाद्धकर्म विहन्यते ॥
तेन तत्र श्राद्धं न कुर्यादित्यभित्रायः । परकीयप्रदेशाः परपरिगृहीतगृहगोष्ठादिप्रदेशाः, न पुनस्तीर्थादिप्रदेशाः । तथाच
पुराणम्—

अटवीपर्वताः पुण्या नदीतीराणि यानि च ।
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुः न हि तेषु परिग्रहः ॥
वनानि गिरयो नद्यः तीर्थान्यायतनानि च ।
देवखाताश्च गर्ताश्च न स्वामी तेषु विद्यते ॥
इति । देवखाताश्च गर्ताश्च देवखातगर्ताश्चेत्यर्थः । कृत्रिमगर्तित्यास्वामिकत्वनियमासम्भवात् । यस्मादेतेषु परपरिग्रहाभावः, तस्मादेतेषु स्वग्रहेष्विव श्राढं देयमित्युक्तम् । विष्णुधर्मोत्तरे—

तस्माच्छाद्धानि देयानि पुण्येष्वायतनेषु च ।
नदीतीरेषु तीर्थेषु स्वभूमौ च प्रयत्नतः ॥
इति । स्वभूम्यामपि कृत्रिमप्रेदेशादन्यत्र देयानि, तत्र प्रतिपेथात् । तथाच शङ्खः—

गोगजाश्वादिष्ष्ठेषु कृतिमायां तथा भुवि । न कुर्याच्छ्राद्धमेतेषु पारक्याश्चिमूमिषु ॥ कृतिमायां भुवि वेदिकायामित्यर्थः । अनेन अकृतिमायामे व भुवि पितृतृत्तिर्भवतीत्यर्थादुक्तम् । उक्तं चसाक्षादेवलेन— स्थलीषु गिरिष्ष्ठेषु तीर्थेष्वायतनेषु च । गोष्ठेषु च विविक्तेषु तुष्यान्त पितरस्तथा ॥
स्थलीषु अकृत्रिमोन्नतदेशेष्ट्रियर्थः । 'जानपदकुण्डगोळस्थल'
इत्यादिना पाणिनीयसूत्रेण स्थलशब्दादकृत्रिमार्थे ङोष्पसयविधानात् । शङ्कोपि कृत्रिमस्थले निषेधमाह— 'नेष्टकचिते
पितृंस्तर्पयत्' इति । यमस्तु वर्ज्यपदेशमाह—

रूसं किमिहतं क्वित्रं सङ्कीर्णानिष्टगिन्धिकम् । देशं त्विनष्टशब्दं च वर्जयेच्छाद्धकर्मणि ॥ रूसं अस्तिग्धम् । क्वित्रं सकर्दमम् । सङ्कीर्णं पदार्थान्तरेरा-कीर्णम् । अनिष्टगन्धिकं पूतिगन्धिकम् । अनिष्टशब्दं अश्रा-व्यशब्दम् । मदास्रसावाक्यमापि—

वर्ज्या जन्तुमती रूक्षा क्षितिः हुष्टा तथाऽग्निना । अनिष्टदुष्टशन्दोग्रा दुर्गन्धा श्राद्धकर्मणि ॥ अग्निना हुष्टा दग्धा । उग्रा न्याघ्रादिसंनिकृष्टा । इति स्मृतिचन्द्रिकायां श्राद्धदेशाः

अथ काम्यश्राद्धदेशाः.

तत्र व्यासः---

पुष्करे त्वक्षयं श्राद्धं जपहोमतपांसि च ।

महोदधौ प्रयागे च काक्ष्यां च कुरुजाङ्गछे ॥

इति । पुष्करे पुष्कराख्यतीर्थे । काक्षी वाराणसी । कुरुजाङ्गलशब्दौ जनपदविशेषवचनौ । शङ्कोषि—

वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भृगुतुङ्गे हिमालये ।

नर्मदाबाहुदाती रे सर्वमानन्त्यमक्षते ॥

गङ्गाद्वारे प्रयागे वा नैमिशे पुष्करे तथा ।

सिन्नहत्यां गयायां च दत्तमक्षय्यतां त्रजेत् ॥

नैमिशे सरस्वतीतीरवर्तिनि नैमिशारण्ये । सिन्नहतिः कुरुक्षेत्रवर्ती तीर्थविशेषः । गया प्रसिद्धा । गयाक्षेत्रस्य तु प्रमाणं
पुराणे दर्शितं—

महानदी देवनद्योः सर्वतीर्थाद्यनन्तरम् । उदक्कनकनन्दाया गयामध्यं प्रकार्तितम् ॥ पश्चकोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमात्रं गयाशिरः ।

पश्चक्रोशप्रमाणके गयाक्षेत्रे सार्भूतं कोशमात्रं गयाशिर इति प्रसिद्धामित्यर्थः । तच्च तत्रेत्र निरूपितं—

> महानद्याः पश्चिमेन यावहृश्चेश्वरो गिरिः । उत्तरे ब्रह्मयूपस्य यावदाक्षणमानसम् ॥ एतद्गयाशिरो नाम त्रिषु लोकेषु विश्वतम् ।

इति । गयाशिरोवदन्यान्यपि गयायां विश्वतानि महानद्या-दीनि श्राद्धस्थलानि तत्रैव दर्शितानि—

महानदी ब्रह्मसदोऽक्षयो वटः प्रभासमुद्यन्तमथो गयाशिरः।
सरस्वती घेनुकधर्मपृष्ठमेते कुरुक्षेत्रसमा गयायाम् ॥
इति । उद्यन्तारूयः पर्वतिविशेषः । सरस्वती प्राची सरस्वतीिति
विश्रुता । व्यासोपि—

त्रह्मारण्यं धर्मपृष्ठं धनुकारण्यमेव च । त्रिष्वेतेषु पितॄनर्चन् वंशान् सप्त समुद्धरेत ॥ ब्रह्मकैवर्तेऽपि—

गयायां मुण्डपृष्ठं तु अरिवन्दं च पर्वतम् ।

तृतीयं क्रीश्चपादं तु दृश्च पापैः प्रमुच्यते ॥

गयायास्तिच्छिरसो मुण्डपृष्ठस्य च माहात्म्यं तत्रैव द्शितं—
स्वर्गपाताळमर्त्येषु नास्ति तीर्थं गयासमम् ।

पितरो यान्ति देवत्वं प्राप्तिपण्डा गयाशिरे ॥

गयाशीर्षे यदा पिण्डं नाम्ना येषां प्रकुर्वते ।

नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्षगामिनः ॥

मुण्डपृष्ठे पदं न्यस्तं महादेवेन धीमता ।

वहून्यव्दसहस्राणि तपस्तप्ता सुदारुणम् ॥

अरेपनाष्यत्र कालेन नरो धर्मपरायणः ।

पापं विमोचयत्याश्च जीर्णा त्वचिमवोरगः ॥

इति । असयवटस्य माहात्म्यं तत्रैव दर्शितं—
तत्राक्षयवटो नाम त्रिषु लोकेषु विश्वतः ।
पितृणां तत्र वै दत्तमक्षयं भवति प्रभो ॥
वटवृक्षं समासाद्य शाकेनाष्युदकेन वा ।
एकस्मिन् भोजिते विषे कोटिभैवति भोजिता ॥

धेनुकारण्यमाहात्म्यं पुराणान्तरे दर्शितं-— ततो गच्छेत राजेन्द्र धेनुकां छोकविश्रुताम्। तत्र चिह्नं प्रदृश्येत अद्यापि हि न संशयः ॥
कापिलायास्सवत्साया दृश्यन्ते कुरुसत्तम ।
विचरन्त्याः पदानि स्युः दृश्यन्ते पश्च क्षृप्तवत् ॥
पदानि तानि संस्पृश्य कापिलाया नराधिप ।
तेषु दृष्टेषु यत्पुंसः पापं तत्संप्रणश्यति ॥

ग्रुश्रेश्वरमाहात्म्यं तंत्रैव दर्शितं—
ततो ग्रुश्रनगं गच्छेत् स्थानं देवस्य धीमतः।
स्नात्वा तु भस्मना तत्र अधिगच्छेन्महेश्वरम्॥
बाह्मणेन भवेचीणं व्रतं द्वादशवार्षिकम्।

इतरेपां तु वर्णानां सर्वपापक्षयो भवेत् ॥ इति । युधेश्वरगिरिमाहात्म्यं तत्रैव दर्शितं—

ततो गच्छेत्समं त्वन्नपर्वतं गिरिवारितम् ।
सावित्र्यास्तस्य दृश्यन्ते पदानि भरतर्षभ ॥
तत्र सन्ध्यामुपासीत ब्राह्मणस्संशितव्रतः ।
तेनोपासिता भवति सन्ध्या द्वादश्चार्पिकी ॥
धर्मपृष्ठस्य माहात्म्यं तच्च तत्रैव द्शितम् ।
ततो गच्छेत राजेन्द्र धर्मपृष्ठं समाहितः ॥
यत्र धर्मो महाराज नित्यमारते युधांवर ।

तत्राधिगम्य राजेन्द्र हयमेधफलं भवेत् ॥
तीर्थान्तराणां च गयायां प्रसिद्धानां माहात्म्यं दर्शितम्—
ततो विशालामासाद्य नदीं त्रैलोक्यविश्रुताम् ।

अप्रिष्टोममनाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छिति ॥
अथ माहेश्वरं धाम समासाद्य नरक्कुचिः।
हयमेधमनाप्नोति कुलं चैन समुद्धरेत् ॥
दिनौकसां पुष्किरिणीं समासाद्य नरक्कुचिः।
न दुर्गतिमनाप्नोति निष्णुलोकं च गच्छिति ॥
तत्र कोटिस्तु तीर्थानां निश्चता भरतर्षभ।
कूमेक्ष्पेण राजेन्द्र दाननेन दुरात्मना ॥
हियमाणोद्धृता राजन् निष्णुना प्रभानिष्णुना।
तत्राभिषेकं कुर्नीत तीर्थकोट्या युधांनर ॥
पौण्डरीकमनाप्नोति निष्णुलोकं च गच्छिति।
गोप्तचारसमीपस्था आम्रा ब्रह्मपकिष्पताः॥
तैरिसक्तैः पुरुषस्येह पितरो मोक्षमानुयुः।
एको मुनिः कुम्भकराग्रहस्तः

आम्रेषु नित्यं सिललं ददाति। आम्राश्च सिक्ताः पितस्थ तृप्ताः

एका किया द्रचर्थकरी वभूव ॥ या सा वैतरणी नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुता । साऽवतीर्णा गयाशीर्षे पितृणां तारणाय वै ॥ तत्र स्नात्वा महाराज गोदानं यः प्रयच्छाते । एकविंशति वंश्यांस्तान् तारयेन्नात्र संशयः ॥ तत्र धेनुपदानेन पितरो मोक्षमामुयुः । इति । पोण्डरीकं पोण्डरीकारूययज्ञफलम् । ब्रह्मकैवर्तेऽपि— ब्रह्महा च कृतब्रश्च गोघाती पञ्चपातकी । सर्वे निष्कृतिमायान्ति गयायां पिण्डपातनात् ॥ ब्रह्मब्रश्च सुरापश्च वालद्वद्धगुरुद्धहः । नाशमायाति वै पापं गयायामनुयाति यः ॥ आत्मजत्वमवाप्तस्तु गयाकूले यथातथा । यत्राम्ना पातयेतिंपण्डं तं नयेद्वह्म शास्त्तम् ॥

इति ।

मकरे वर्तमाने तु ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । दुर्लभं त्रिषु लोकेषु गयायां पिण्डपातनम् ॥ ब्रह्मणा सह शाश्वतं ब्रह्मप्राप्तचापादकं ब्रह्मलोकं नयेदित्यर्थः । च्यासोपि—

गयां गत्वा तु यः कश्चित्पितॄन् संतर्पयेत्ररः ।
दश पूर्वापरान् वंश्यानात्मानं च पुनाति सः ॥
पुराणान्तरे—

स्नानं देहपरित्यागो गङ्गायां तु विशिष्यते । श्राद्धं पिण्डमदानं च गयायां तु विशिष्यते ॥ ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोगृहे मरणं तथा । वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरुक्ता चतुर्विधा ॥ गयाशीपें वसेन्नित्यं स्नानं फलगौ समाचरेत । गयाशीपें सदा पिण्डमेतत्स्वर्गेऽपि दुर्छभम् ॥ फल्गुतीर्थे नरस्त्रात्वा देवं दृष्टा गदाधरम् ।
गयाशिरः परिक्रम्य मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥
गयायां पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दनः ।
तं दृष्टा पुण्डरीकाक्षं मुच्यते च ऋणत्रयात् ।
येनाक्रान्तं सकृदिप धर्मपृष्ठं गयाशिरः ॥
नश्यति ब्रह्महत्यादि पातकं नात्र संशयः ।
त्रिर्ददत्पृथिवीं कृत्स्तां न मुच्येत्पैतृकादृणात् ॥
यावच्छाद्धं न वै पुत्रः कुर्याद्गत्वा गयाशिरः ।
गयायां धर्मपृष्ठे च सदिस ब्रह्मणस्तथा ॥
गयाशीर्षे पदे चैव पितृणां दत्तमक्षयम् ।
शमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं द्याद्गयाशिरे ॥
नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मेक्षमानुयुः ।

इति । शमीपत्रग्रहणं स्ववित्त नुसारेण पिण्डदानमावश्यकिमाति ज्ञापनार्थ, अत एवोक्तं तत्रैव—

> वित्तशाट्यं न कुर्वीत गयां प्राप्य सदा नरः। वित्तशाट्यं च कुर्वाणो न तीर्थफलभाग्भवेत्॥

अतो वित्तानुसारेण शरीरवलानुसारेण च गयाश्राद्धं कार्यम्। एतदपि तत्रैवोक्तं—

> अतो निर्वर्तयेच्छ्राद्धं यथाशक्ति यथावलम् । कामान् स लभते दिच्यान् स्वर्गद्वारं तु तत्स्मृतम् ॥

इति । तेन सित सम्भवे सवर्णीदिभ्योऽपि कृपया पिण्डदानाः दिकं देयं एतद्पि तत्रैवोक्तम्—

सवर्णा ज्ञातयो ये च वान्धवास्सुहृदश्च ये।
तेभ्यो भूप गयाभूमौ पिण्डा देया विधानतः॥
दौहित्रेभ्यश्च पुत्रेभ्यः किनष्ठेभ्योपि सर्वज्ञः।
ये सताश्चान्यजन्मानः पिण्डांस्तेभ्यो विनिर्वपेत्॥
तेऽपि यान्ति दिवं सर्वे पिण्डे दत्त इति श्रुतिः।
सवर्णादीनां गोत्रादीनाम ज्ञाने तु तेषां पिण्डदानमन्त्रोपि तत्रैव
दिश्तः—

पितृवंशसमुत्पन्ना मातृवंश्यास्तथैव च ।

गुरुश्वशुरवन्धूनां ये चान्ये मानवा द्विजाः ॥

ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारिवविजिताः ।

विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञातास्तथैव च ॥

कियालोपगता ये च ये चान्ये गर्भसंस्थिताः ।

तेभ्यो दत्तो मया पिण्डो ह्यक्षय्यमुपितष्ठताम् ॥

आमगर्भा अपकगर्भा अपूर्णगर्भा इति यावत् । सवर्णादिस्यः विण्डदानवदात्मार्थमपि तिलरिहतं पिण्डं जनिदनदेवसंनिधौ नि

क्षेपद्रव्यस्थापनविन्नवेषेत् । एतदिप तत्रैवोक्तम्—

आत्मनस्तु महाबुद्धे गयायां तु तिलैर्विना ।

पिण्डनिर्वापणं कार्यं मृतानां तु तिलैस्सह ॥

इति । गयायां यत्रयत्र श्राद्धादिकं क्रियते तत्रतत्रत्याएव

विनाः जातिमात्रोपजीविनोपि त्राह्मणार्थे परिग्राह्याः। तथाच पुराणान्तरं—

यदि पुत्रो गयां गच्छेत् कदाचित्कालपर्ययात् ।
तानेव भोजयेद्विभान् त्राह्मणा ये प्रकालिपताः ॥
एषां ब्रह्मसप्तं स्थानं सोमपानं तथैव च !
ब्रह्मकारितसंस्थाना विभा ब्रह्मसमास्स्मृताः ॥
अमानुषा गयाविभा ब्राह्मणा ये प्रकालिपताः ।
तेषु तुष्टेषु संनुष्टाः पितृभिस्सह देवताः ॥
पितृरूपान् गयाविभान् पूज्यित्वा समाहितः ॥
सर्वपापविशुद्धात्मा स्वर्गलोके महीयते ॥
तेषां च हस्तदत्तं वै गयायां च विशेषतः ।
तदक्षय्यं भवेतस्य पितृणां नात्र संशयः ॥
न विचार्यं कुलं शीलं विद्या च तप एव च ।
पूजितैस्तैस्तु सन्तुष्टाः देवास्सपितृगुह्यकाः ॥

इति । 'यदि पुत्रो गयां गच्छेत्' इसत्र पुत्रग्रहणं पौत्रादीनां पित्रादिगतश्रेयस्कामानां सर्वेषां गयागन्तृणामुपलक्षणार्थं अत एव ब्रह्मकैवर्ते—

> उद्यतस्तु गयां गन्तुं श्राद्धं क्वत्वा विधानतः । विधाय कर्मशेषं च ग्रामं कृत्वा प्रदाक्षणम् ॥ ततो ग्रामान्तरं गच्छेच्छ्राद्धशेषान्नभुङ्करः । ततः प्रतिदिनं गच्छेत्प्रतिग्रहविवर्णितः ॥

इति सामान्येनैवोक्तम् । अत एव महाभारते व्यासेनापि सा-मान्येनैवोक्तं—

> गृहे श्राद्धं प्रकुर्वीत सम्यक्सङ्करूप बुद्धिमान्। पितृतीर्थं सम्राद्दिश्य सङ्करूप्य पितृसिन्नधौ ॥ मितग्रहं परान्नं च कार्लं चैव द्विजोत्तमः।

इति । पितृसान्निधौ पित्रर्थ निमन्त्रितत्राह्मणसिन्नधौ पितृतीर्थ सम्राद्दिश्य गयायात्रार्थ श्राद्धं कारिष्ये इति सम्यग्भिक्तपूर्वकं सङ्गरूप स्वगृहे यात्रार्थे श्राद्धं कुर्यादित्यर्थः । कालेः कलहः । वर्ज्यान्तरमपि तेनैवोक्तम्—

केशक्मश्रुनखादीनां वपनं न च शस्यते । अतो न कार्य वपनं गयाश्राद्धार्थिना सदा ॥

इति । एवं गयायात्रां कुर्वतः फल्रमि तत्रैवोक्तम् ——
ये भारतेऽस्मिन् पितृकर्मतत्पराः
सन्धार्य केश्वानिभिक्तिनम्राः ।
ऋणक्षयार्थं पितृतीर्थमागताः
तेपामृणं संक्षयमेष्यित ध्रुवम् ॥

इति । भारते भारतवर्षे ऋणक्षयार्थे देवर्षिपितृऋणक्षयार्थे पितृतीर्थं गया ॥

इति स्मृतिचान्द्रिकायां काम्यश्राद्धदेशाः

## श्राद्धे भोजनीयत्राह्मणनिरूपणम्.

तत्र मनुः--

तत्र ये भोजनीयास्स्युर्थे च वज्यी दिजोत्तमाः।
यावन्तश्चैव यैश्चान्नेस्तान् प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥
तत्र श्राद्धकर्मणीत्यर्थः । दिजोत्तमाः द्विजेषु त्रैवाणकेषूत्तमाः व्रा
ह्मणा इति यावत् । भोजनीयानभोजनीयांश्च ब्राह्मणान्
वेतुं गुणदोषादिषरीक्षणं कार्यामित्याह स एव—

दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेदपारगम् । इति । भोजनीयब्राह्मणस्य प्रापितामहादारभ्य भोजनीयपर्यन्तं परीक्षा दूरात्परीक्षा । वेदपारगग्रहणमुपादेयगुणानामुपलक्षणा-र्थम् । अत एव छागलेयः—

उक्तलक्षणसंयुक्तैः विद्याशीलगुणान्वितैः ।
पुरुपत्रयविष्यातैस्सर्वे श्राद्धं प्रकल्पयेत् ॥
उक्तलक्षणैर्विभैरसर्वे पार्वणाभ्युद्यिकादिश्राहं प्रकल्पयेन्निर्वर्तयेदिसर्थः । पुराणेऽपि—

जातकर्मादिभिर्यस्तु संस्कारैस्संस्कृतक्क्युचिः। वेदाध्ययनसम्पन्नष्पट्सु कर्मस्ववस्थितः॥ शौचाचारे स्थितस्सम्यक् विद्यसाशी गुरुप्रियः। नित्यं व्रती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते॥ तपक्कृतं च योनिश्चाप्येतद्वाह्मण्यकारणम्। सत्यं दानं तपो द्रोहमानृशंस्यं क्षमा घृणा॥

### तपश्च दश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः।

इति । षट्स यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानप्रतिग्रहात्मकेषु। विघसो यज्ञशेषः। अतिथिपभृतिभिः भुक्तशेषश्च। योनिरन्वयशुद्धिः। आनृशंस्यं अकूरता । हारीतोषि — कुलीनावश्रुतशीलवन्तो नृत्त-स्थाः सखवादिनोऽव्यङ्गाः.पाङ्केयाः' इति । स्वयमेव कुला-दीन् विवृणोति—स्थितिः अविच्छिन्नवेदवोदिता अयोनिसं-कारित्वं आर्पेयत्वं चेति कुलगुणाः । वेदा अङ्गानि धर्मोऽध्याः त्मं विज्ञानं स्मृतिश्चोति पड्डियं श्रुतम् । ब्रह्मण्यता देवपितृभ क्तता समता सौम्यता अपरोपतापिता अनसूयता अनुद्धतता अपारुष्यं मित्रता प्रियवादित्वं कृतज्ञता शरण्यता प्रशान्ति-श्रेति त्रयोदराविधं शीलम् । क्षमा दया दमो दानं अहिंसा गुरुपूजनं शौचं स्नानं जपो होमः तपः स्वाध्यायस्सत्यवचनं सन्तोषो दृढत्रतन्वं उपत्रतत्विमिति पोडश्गुणं वृत्तिमिति । स्थितिः संतित रूपेण च कालिस्थातिः । अविच्छिन्नवेदवेदितेत्यत्र वेदि-शब्देन हविरासादनार्थदेशविशेषवाचिना हविस्साध्यो याग उपलक्ष्यते । एतदुक्तं भवाति-पूर्वपुरुषेष्वपि वेदाध्ययनयागा-नुष्ठानयोः सत्ता कुलगुणा इति । आर्षेयत्वं स्वीयपवरागतऋषि-जातत्वम् । धर्मो धर्मशास्त्रम् । विज्ञानं वैशेपिकादिशास्त्रज्ञानम्। स्पृतिः वेदादीनामविस्मरणम् । उपत्रतत्वं दशम्यादावेकभक्त-निष्ठत्वम् । विष्णुरापि-

ये क्षान्तदान्ताः श्रुतिपूर्णकण्ठाः जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निष्टत्ताः । प्रतिग्रहे सङ्कृचिताग्रहस्ताः ते त्राह्मणास्तारियतुं समर्थाः ॥

# इति । मत्स्यपुराणेऽपि-

अर्थको वेदवित्सत्री ज्ञातवंशः कुळान्वितः । पुराणवेत्ता सर्वज्ञः स्वाध्यायजपतत्परः ॥ शिवभक्तः पितृपरः सूर्यभक्तोऽथ वैष्णवः । ब्रह्मण्यो योगविच्छान्तो विजितात्माऽथ शीळवान् ॥

'इति । श्राद्धे नियोजनीया इति शेषः । मनुरपि—
गायत्रीमात्रसारोपि वरं विप्रसुयन्त्रितः ।
नायन्त्रितश्चतुर्वेदी सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥

### मत्स्योपि —

गायत्रीजप्यनिरतं हव्यकव्ये नियोजयेत् ॥ पापं तिष्ठति नो तस्मिन्नव्विन्दुरिव पुष्करे ॥

### व्यासोपि-

चीर्णत्रता गुणैयुक्ता भवेयुर्ये च कर्षकाः।
सावित्रीज्ञाः कियावन्तः ते राजन् केतनक्षमाः॥
सावित्रीं तु जपेद्यस्तु द्विकालं भरतर्पभ।
भैक्षवृक्तिः कियावांश्च स राजन् केतनक्षमः॥
केतनं निमन्त्रणम्। क्षमो योग्यः। यमोपि—

पूर्वमेव परीक्षेत ब्राह्मणान् वेदपारगान् । शरीरपभवेदींपैर्विशुद्धांश्चरितव्रतान् ॥ पूर्वमेव निमन्त्रणात्प्रागेवेत्यर्थः । चरितव्रतान् स्नातकान् । तथा च स एव—

> गृहस्थो ब्रह्मचारी च यजुर्वेदविदेव च। वेदविद्यावतस्त्रातः ब्राह्मणः पङ्किपावनः ॥

चशब्दाद्यतिरप्युक्तः । उक्तं च साक्षाद्यसिष्ठेन--'यतीन गृहस्थान साधून्वा ' इति । भोजयेदिति शेषः । ब्रह्माण्ड-पुराणेऽपि--

शिखिभ्यो धातुरक्तेभ्यः त्रिदिण्डिभ्यश्च दापयेत् । इति । शिखिनो ब्रह्मचारिणः । धातुरक्ता धातुरक्तवस्त्रधारिणः वानप्रस्थाः । अत्र परः परक्ष्रेष्ठः । अत एव नारदः—

यो वै यतीननाद्दय भोजयेदितरान् द्विजान् ।
विजानन् वसतो ग्रामे कव्यं तद्याति राक्षसान् ॥
ग्रामे स्वग्रामे वसतो यतीन् जानन्निष ताननाद्द्येतरान्
द्विजान् वानप्रस्थादीन् यो भोजयेत्, तत्तदीयं कव्यं पित्रर्थं सङ्काल्पतं अन्नादिकं राक्षसानेव गच्छतीत्यर्थः । तेन सति
सम्भवे यतीन् भोजयेत् । तेषामभावे वानप्रस्थान्, तेषामभावे ब्रह्मचारिणः, तेषामभावे गृहस्थानिति मन्तव्यम् । अत
एव ब्रह्माण्डपुराणे—

अलाभे ध्यानिभिक्षणां भोजयेद्वस्यारिणम् । तदलाभे ह्यदासीनं गृहस्थमपि भोजयेत् ॥ ध्यानमस्यास्तीति ध्यानी वानवस्थः । भिक्षुर्यतिः । उदासीनो दातुरसंवन्धी । तथाचापस्तम्वः—

'बाह्मणान् भोजयेत् ब्रह्मविदः योनिगोत्रमन्त्रान्तेवास्य-सम्बन्धान् ' इति । योनिसम्बन्धा मातुलाद्यः, गोत्रसम्बन्धाः सिषण्डाद्यः, मन्त्रसम्बन्धा वेदाध्यापकाद्यः, अन्तेवासिस म्बन्धाः शिष्यशास्त्रोपाध्यायाद्यः । एवंविधसम्बन्धव्यतिरि-क्तान् ब्राह्मणान् गृहस्थान् भोजयेत् । ब्रह्मज्ञान् ब्राह्मणान् । यत्नेन भोजयेदित्यर्थः । तथा च पितृगाधा—

अपि स्वात् स कुछे जन्तुः भोजयेद्यस्तु योगिनम् ।
विमं श्राद्धे पयत्नेन तेन तृष्यामहे वयम् ॥
प्रयत्नेन भोजयेदित्यनेन अत्यन्तश्रेष्ठचं योगिन उक्तम् । उक्तंच
सुस्पष्टं पुराणे—

गृहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च । ब्रह्मचारिसहस्रेण यो योगी स विशिष्यते ॥

# पद्मपुराणेऽपि--

साङ्गान् यश्चतुरो वेदानधीते संस्कृतोऽर्थवित् । जन्मवाकमसंशुद्धः स श्राद्धे प्रथमो मतः ॥ तादशादयुताच्छ्रेयान्नरो योगं समाश्रितः ।

#### वृद्धशातातपोपि ---

योगिनं भोजयेन्नित्यं दृष्टतत्त्वं मनीपिणम् । तेषां तु दत्तमक्षय्यं भवतीति न संशयः॥

यतूशनसोक्तम्-

यथाकथि चिद्रिष यो योगधर्म समाश्रितः ।
सम्यग्वर्णाश्रमास्तेभ्यः तत्पात्रं परमं विदुः ॥
ये सम्यग्वर्णाश्रमाचाराः तेभ्यस्तत्पूर्वाधेनोक्तं परमं पात्रमित्यर्थः ।
एतद्योगिनां प्रशंसामात्रं, शातातपेन 'दृष्टतत्त्वं मनीपिणम्' इति
विशेषितत्वात् !

ये तु वृत्ते स्थिता नित्यं ज्ञानिनो ध्यानिनस्तथा । इति ब्रह्माण्डपुराणे वृत्तस्थानामेव ज्ञानिनां ध्यानिनां च भोजनीयत्वाभिधानाच । आत्मादिस्वरूपपरिच्छित्तः ज्ञानम् । ध्यानं तु विजातीयप्रत्ययतिरस्कारेणात्मादेस्स्वरूपसाक्षात्कर-णम् । एवश्च यदुक्तं वृद्धशातातपेन—

ज्ञानी यस्य ग्रहेऽश्वाति उदकं वा पितेद्यदि ।
कृतं तेनेह यत्कृत्यं तारितं च कुलत्रयम् ॥
योगिनं समातिक्रम्य गृहस्थं यदि भोजयेत् ।
न तत्फल्लमवाम्नोति स्वर्गस्थमपि पातयेत् ॥
योगिनं तु व्यतिक्रम्य पूजयन्ति परस्परम् ।
भोक्तारस्त्वथ दातारो नरके स्युस्सवान्धवाः ॥
इस्रोतत्सर्व वृत्तस्थदृष्टतत्त्वयोगिविषयमिति मन्तव्यम् । तत्र मनुः—

एषामन्यतमो यस्य भुञ्जीत श्राद्धमर्चितः।

पितॄणां तस्य तृप्तिस्त्याच्छाश्वती साप्तपौरुषी ॥

एप वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हन्यकन्ययोः।

अनुकल्पस्त्वयं ज्ञेयः सदा सिद्धरनुष्टितः॥

मातामहं मातुलं च स्वस्नीयं श्वशुरं गुरुम्।

दौहित्रं विद्वातं वन्धुं ऋत्विग्याज्यौ च भोजयेत्॥

इति । एषां पूर्वोक्तानां वेदपारगादीनां एपः 'भिन्नो विप्रव-गः प्रथमः श्रेष्ठः । अनुकल्पः प्रथमकल्पाद्धमकल्पः । 'मुख्य स्स्यात्प्रथमः कल्पोऽनुकल्पस्तु ततोऽधमः' इत्यम्पसिंहाभिधानात् । अयं 'मातामहं मातुलं च' इत्यादिना वक्ष्यमाणः अधमः कल्पः सदा सिद्धरनुष्ठित इसर्थः । गुरुरत्र विद्यागुरुः, न तु पिता । विद्वतिः जामाता अतिाथिवी, अतिथिरित्यन्ये वदन्तीति देव-स्वामिनाऽभिधानात् । प्रथमकल्पलाभेऽनुकल्पानुष्ठाने तु दोषमाह स एव—

> प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते । न सांपरायिकं तस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम् ॥

प्रभुः संपादने समर्थः । साम्पराय उत्तरकालः । 'युद्धाययोः साम्परायः ' इत्यमरसिंहाभिधानात् । एवञ्चायमर्थः — साम्पराये भविष्यत्काले स्वर्गीदिकं फलं न विद्यते न सिद्धचित । विष्णु-पुराणेऽप्यनुकल्प उक्तः —

> पितृच्यगुरुदौहित्रान् ऋत्विक्स्वस्नीयमातुलान् । पूजयेद्धच्यकच्येन वृद्धाननतिवान्धवान् ॥

स्वस्रीयो भागिनेयः। अत्र पितृव्यमृत्तिजं च हव्येन पूजंयेत्।
गुरुदौहित्रादीतरान् कव्येनोति सम्बन्धः कार्यः। पङ्भ्यस्तु पुरुषेभ्योऽर्वागश्राद्धेयास्तु गोतिणः इति पङ्भ्योऽर्वाचीनस्य पितृव्यादेः कव्येन पूजनस्यातिणा निषेधात्, तथा—

पिता पितामहो भाता पुत्रो वाऽथ सपिण्डकः।
न परस्परमध्यीस्स्युने श्राद्धे ऋत्विजस्तथा॥
ऋत्विक्पुत्रादयो ह्येते सकुल्या ब्राह्मणा द्विजाः।
वैश्वदेवे नियोक्तव्याः यद्येते गुणवत्तराः॥

इति हन्येन पूजनीयत्वस्य तेनैव विधानाच । यद्यामन्त्रयोतेत्यनुवृत्तौ कात्यायनेनोक्तम्—'अभावे शिष्यान् स्वाचायान्' इति । अत्रापि वैश्वदेवार्धामिति शेषो द्रष्टन्यः । 'गुणवदलाभे सोदर्योपि भोजयितन्यः' इत्यापक्तम्बेनाभिधानात् । सोदर्योपि
वैश्वदेवस्थाने भोजयितन्यो न पुनः पित्रादिब्राह्मणस्थान
इति हि प्रावपतिपादितम् । तेन अन्तेवासिनामपि तत्स्थान
एव निषेधः। यनु पङ्किपावनानुका वोधायनेनोक्तं 'तद्भावे रहस्यं
ऋचो यजूपि सामानि श्राद्धमहिमानः तस्मादेवंविदं सपिण्डमप्याश्यत्' इति, तद्प्यात्रेयवचनानुरोधाय पद्भ्यः पुरुषे
भ्योऽर्वाचीनसपिण्डविषयं न भवति, किन्तु समनोदकविषयं,
सपिण्डशन्दस्य समानोदकेऽप्युपचारेण श्रयोगसम्भवात् । अविणा तु स्पष्टमुक्तं—

पड्भ्यस्तु परतो भोज्याः श्राह्ये स्युः गोत्रजा अपि।
इति। अथवा सपिण्डशन्दो मुख्योस्तु, किंतु श्रेष्ठस्य समानोदक
स्वाप्यभावे त्रिभ्यः सपिण्डपुरूषेभ्यः परो य सपिण्डः श्रेष्ठः
तमाशयेदित्यर्थोऽनगन्तन्यः। तथाच सपिण्ड इत्यनुवृत्तौ गौतमः—
'भोजयेद्ध्वे त्रिभ्यो गुणवन्तं' इति। मनुस्त्वनुकल्पान्तरमाह—

कामं श्राद्धेऽचियेन्मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिम् । द्विपता हि हविर्भुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम् ॥ इति । अभिरूपमपि विद्वांसमपीसर्थः । कामित्यभिधानात् अनुकल्पोऽयमिति गम्यते । अयं त्वनुकल्पः पूर्वोक्तानामनु कल्पानामभावे द्रष्टव्यः,

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य सङ्गृहः ।
नारिं न मित्रं यं विन्दात् तं श्राद्धे भोजयेद्विजम् ॥
यस्य मित्रप्रधानानि श्राद्धानि च हवींपि च ।
तस्य पेत्य फलं नास्ति श्राद्धेपु च हविष्णु च॥
इति निन्दार्थवादेन स्वेनैव निषिद्धस्य मित्रस्य 'कामं श्राद्धेऽचये•
निमत्रं ' इति पुनरनुशयाभ्युपगमेनानुकल्पाद्प्यधमत्वावगमात् ।
विसिष्ठोपि सगुणानामनुकल्पानामभावे निर्गुणानामनुकल्पतया
स्वीकारमाह—

अनृशंस्यं परो धर्मो याचते यत्पदीयते । अयाचतः सीदमानान् सर्वोपायैर्निमन्त्रयेत् ॥ आनृशंस्यं परः उत्कृष्टो धर्मः । तेन सगुणानामनुकल्पाना- मभावे निर्गुणायापि याचते यत्प्रदीयते तद्प्यनुकरपो भ-वाते । अयाचतस्सीद्मानान् अयाचनशीलत एव कारणात् सीदतो निर्गुणानापि सगुणानामनुकरपानामलाभे सर्वोपायै र्यादृशैस्ते निमन्त्रणमभ्युपगच्छन्ति तादृशैरुपायैर्निमन्त्रयेदित्य-थः । सर्वोपायैर्निमन्त्रयेदित्यादरेण निमन्त्रणं वदन् अया-चनेन सीदतामलाभे याचते प्रदानमिति दर्शयति । एवंविध-विमेषु सदाचारवैकरुयद्शैनेपि निन्दा न कार्येत्याद्द स एव—

युगेयुगे तु ये धर्माः तेषु धर्मेषु ये द्विजाः। तेषां निन्दा न कर्तव्या युगक्ष्पा हि ते द्विजाः॥

युगेयुगे तु ये धर्माः युगानुरूपाः रागद्वेषादितारतम्यनिवन्धना येऽप्यसस्यभाषणादयो दुस्स्यभावाः तेषु धर्मेषु ये द्विजाः
तेषां निन्दा न कर्तव्या । युगानुरूपविभेष्विप यथासम्भवं
श्रेष्ठा एव ग्राह्याः । अत एव भविष्यपुराणे अप्रशस्तविप्राणां
दानादावपरिग्राह्यत्वमुक्तम्—

वैश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन च वर्जिताः।
सर्वे ते द्वपला क्षेया प्राप्तवेदा आपि द्विजाः॥
न यस्य वेदो न जपो न विद्या च विशां पते।
स श्दूर इव मन्तव्य इत्याह भगवान्विभुः॥
अत्रतानाममन्त्राणा मद्यानां च भारत।
प्रतिग्रहो न दातव्यो न शिला तारयेच्छिलाम्॥
त्राह्मणातिक्रमो नास्ति मुर्खे वेदविवार्जिते।

ज्वलन्तमित्रमुत्स्रज्य न हि भस्मिनि हूयते ॥
वैश्वद्वग्रहणं पञ्चमहायज्ञानामुपलक्षणार्थम् । शिला शिलान्त
रम् । वेदविवर्जिते भोजनाद्यप्रदानेऽपि नास्ति ब्राह्मणातिकम
इसर्थः । एतद्त्यन्तासम्बन्धिब्राह्मणविषयम् । कथि ब्रत्सम्ब
निधवाह्मणविषयेऽपि तत्रैवोक्तं—

गायत्रीमात्रसारोपि त्राह्मणः पूज्यतां गतः ।
गृहासंनो विशेषेण न भवेत्पतितस्स चेत् ॥
गृहासंनः प्रातिवेश्यादिः । विशेषेणेति वदन् कथित्रत्सम्बन्ध्यपि नातिक्रमणीय इति दर्शयति । श्रेष्ठसिक्किष्ठातिक्रमे तु
पद्तिंशन्मते दोप उक्तः—

सिक्चिष्टमधीयानं त्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत् ।
भोजने चैव दाने च हन्यात्त्रिपुरुषं कुलम् ॥
यस्तु सिक्चिक्चष्टोऽनधीयानः तस्यातिक्रमेऽपि न दोषः । तथाच
तेत्रवोक्तं—

यस्य त्वेकगृहे मूर्खो दूरस्थश्च गुणान्वितः ।
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्खे व्यतिक्रमः ॥
व्यतिक्रमो व्यतिक्रमदोषो नास्तीत्यर्थः । मूर्खग्रहणं निर्गुणस्वाप्युपछक्षणार्थम् ।

व्यतिकान्तुर्न दोषोस्ति निर्गुणं प्रति कहिँचित । इति भविष्यपुराणेऽभिधानात् । यत्पुनः पुराणान्तरेऽभिहितं— यस्त्वासन्नमतिकम्य ब्राह्मणं पतिताहते । दूरस्थं भोजयन्मुढो गुणाढ्यं नरकं त्रजेत् ॥
तस्मात्सम्पूजयेदेनं गुणं तस्य न चिन्तयेत् ।
केवलं चिन्तयेज्ञातिं न गुणान्विततान् सदा ॥
संनिकृष्टं द्विजं यस्तु युक्तजातिं प्रियंवदम् ।
मूर्षं वा पतितं वाऽपि वृत्तहीनमथापि वा ॥
नातिक्रमेन्नरो विद्वान् दारिद्रचाभिहतं तथा ।

इति, तत् अनुकल्पतयाकशारीरतस्सिक्षिष्ठष्टदौहित्रजामात्रादिविष-यम् । पूर्वोक्तं तु देशतस्सिक्षिक्षष्टशातिवेश्यादिविषयमिति न विरोधः । अतएव शरीरतस्सिक्षिक्षष्टभेकमुदाहृत्योक्तं मनुना—

त्रतस्थमिप दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत् । इति । त्रतस्थं व्रतमात्रस्थं अध्ययनरहितमिनि यावत् । द्विवि-धसन्निकृष्टविषयेऽपि गुणादिभिक्श्रेष्ठेऽतिक्रान्ते सति भवत्येव दोषः । तद्प्युक्तं पुगाणे—

सप्त पूर्वान् सप्त परान् पुरुपानात्मना सह ।
अतिक्रम्य द्विजवरं नरके पातयेत् खग ॥
तस्मान्नातिक्रमेत् प्राज्ञः त्राह्मणान् प्रातिवेशिकान् ।
सम्विन्धनस्तथा सर्वान् दौहित्रं विद्पतिं तथा ॥
भागिनेयं विशेषेण तथा वन्धून् खगाधिप।
नातिक्रमेन्नरस्त्वेतानमूर्खानापि गोपते ॥
अतिक्रम्य महारौद्रं रौरवं नरकं व्रजेत् ।
इति । अमूर्खानपीत्यपिश्चव्दः पाद्पूरणार्थः ।

अज्ञातकुलनामानं तत्कालं समुपस्थितम् ।

वुभुक्षुमागतं श्राद्धं याचमानमिकञ्चनम् ॥

ब्राह्मणं माहुरतिथिम् ......।

इत्युक्तातिथिलक्षणलक्षितोऽपि विमो नातिक्रमणीयः ॥

अतिथिर्यस्य नाश्चाति तच्छ्राद्धं न प्रशस्यते । इति शातातपस्मरणात् । अतिथेरप्यासन्नस्येव गुणविद्यापरी क्षणं न कर्तव्यम् । तथा पुराणं—

अविज्ञातं द्विजं श्राद्धे न परीक्षेत्सदा बुधः । सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्तीह महीतले ॥ अविज्ञातं अविज्ञातकुलनामादिकमतिथिमिति यावत् । सिद्धाः विदितात्मतत्त्वाः ॥

> इति स्मृतिचिन्द्रकायां श्राद्धभोजनीय-ब्राह्मणनिरूपणम्.

अथ भोजनीयतयोक्तश्रोत्रियादिब्राह्मणेषु य दोषसद्भावाद्वज्यस्ति निरूप्यन्ते.

अत्र मनुः--

ये स्तेनाः पतिताः हीवाः ये च नास्तिकवृत्तयः। तान् हव्यकव्ययोविंगाननहान्मनुरत्रवीत्।। जटिलं चानधीयानं दुर्वालं कितवं तथा। याजयन्ति च ये पूगान् तांश्च श्राद्धे न भोजयेत्॥

चिकित्सकान् देवलकान् मांसविक्रियणस्तथा । विपणेन च जीवन्तो वर्ज्यास्स्युईव्यकव्ययोः ॥ त्रेष्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी स्यावदन्तकः । प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव त्यक्ताग्निर्वार्ध्विस्तथा ॥ यक्ष्मी च पशुपालश्च परिवेत्ता निराकृतिः। बह्मद्भिर् परिवित्तिश्च गणाध्यन्तर एव च ॥ कुशीलवोऽवकीर्णी च वृपलीपतिरेव च । पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गृहे ॥ भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितश्च यः। शुद्रशिष्यो गुरुश्चैव वाग्दृष्टः कुण्डगोळकौ ॥ अकारणपरित्यका मातापित्रीर्गुरोस्तथा। ब्राह्मेयींनैश्च सम्बन्धेः संयोगं पतितैर्गतः ॥ अगारदाही गरद: कुण्डाशी सोमधिकयी। समुद्रयायी वन्दी च तैलिकः कूटकारकः ॥ पित्रा विवद्मानश्च केकरो मद्यपस्तथा। पापरोग्यभिशस्तश्च दाम्भिको रसविकयी॥ धनुक्रशराणां कर्ता च यश्राग्रेदिधिपूपतिः। मित्रधुक् द्यूतरातिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च ॥ भ्रामरी गण्डमाली च वित्रयथो पिश्रनस्तथा। उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्यास्स्युर्वेद्निन्दक एव च ॥ हिस्तगोश्वोद्यदमको नक्षत्रैर्यश्च जीवाते ।

पक्षिणां पोपको यश्च युद्धाचार्यस्तथैवच ॥
स्रोतसां भेदको यश्च तेषां चावरणे रतः ।
गृहसं वेशको दूतो गृह्षारोपक एवच ॥
श्वक्रीडी श्येनजीवीच कन्यादूपक एवच ।
हिंस्रो गृहसुवश्च गणानां चैव याजकः ॥
आचारहीनः क्षीवश्च निसं याचनकस्तथा ।
कृषिजीवी श्हीपदी च सद्भिर्मिन्दित एव च ॥
औरभ्रको माहिषकः परपूर्वापतिस्तथा ।
पेतनिर्यातकश्चैव वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥
एतान्विगहिताचारानपाङ्केयान्नराधमान् ।
हिजातिप्रवरो विद्वानुभयत्र विवर्जयेत् ॥

इति । अत्र यद्यद्वयाख्यागम्यं तत्तद्ववाख्यायते—स्तेना त्रा-ह्मणसुवर्णव्यतिरिक्तद्रव्यापहर्तारः, ब्राह्मणस्वर्णहर्तॄणां पतित पदेनैव वर्ज्यत्वस्थाभिधानात् । स्वकर्मसागिनो वा स्तेनाः ।

ये व्यपेताः स्वकर्मभ्यः स्तेनास्ते पिरकार्तिताः। इति यमस्मरणात्। पितता महापातिकनः। क्वीवास्तु षिङ्घिधाः देवलेन दर्शिताः—

पण्डको वातजश्चैव पण्डः छीवो नपुंसकः ।
कीलकश्चेति पोढाऽयं छीवभेदो विभापितः ॥
पण्डकादीनां लक्षणं स्वयमेव दर्शयाते—
तेपां स्रीतुल्यवाक्चेष्टः स्त्रीधर्मा पण्डको भवेत् ।

पुमान् भूत्वा स्वलिङ्गानि पश्चाच्छिन्द्यातथैव च ॥ वातजो नाम पण्डः स्वात् स्त्रीपण्डो वाऽपि नामतः । असिल्ङ्गोऽथ पण्डस्त्वात् पण्डस्तु म्लानमेहनः॥ अमेध्याशी पुमान् क्वीबो नष्टरेता नपुंसकः। स कीलक इति ज्ञेयो यः क्वैब्यादात्मनः स्त्रियम्॥ अन्येन सह संयोज्य पश्चात्तामेव सेवते।

इति । नास्ति छोकान्तरफलदं कर्म नास्ति देवतेत्यादिमितमन्तो नास्तिकाः । तेभ्यो वृत्तिर्जीवनं येपां श्रोत्रियादीनां ते नारितकवृत्तयः । जिटलो ब्रह्मचारी अनधीयानो वेदाध्ययनरिहतः । नन्वनधीयानजिटलस्य अश्रोत्रियत्वेन प्राप्तयभावा दयुक्तः प्रतिपेधः । उच्यते—

त्रतस्थमि दोहित्रं श्राद्धे यन्नेन भोजयेत् । इसनेनानुकल्पतया भोजनीयत्राह्मणेषु दोहित्रः ब्रह्मचारी त्रतमात्रस्थः अनधीयानोपि भोजनीयतयोक्तः । तत्र दोहित्रग्र-हणमतन्त्रमिति भ्रान्त्या कथित्रत्पाप्तोत्र निपिध्यत इति नातीव व्यर्थः । केचित्-अनधीयानगृहस्थस्वाश्रोतियस्यापि प्राप्तचर्थ-मिसाहुः । तदयुक्तं,

वेदिविद्याव्रतस्नातान् श्रोत्रियान् गृहमेथिनः ।
भोजयेद्धव्यकव्येन विपरीतांस्तु वर्जयेत् ॥
इति विशेषेण वर्ज्यतयोक्तस्य गृहस्थस्य प्राप्तचसम्भवात् ।
दुर्वालः खल्वाटकः, किपलकेशो वा असन्तकोपनो वा ।
SMRITI CHA.—VOL. V. 22

तदेतत्सर्वे सङ्ग्हकारेणोक्तं-

निश्चिताध्ययनेनैव गुणेन स्वीकृतो ऽखिलः ।
मूर्को यो ब्रह्मचारी तु जटिलसं न भोजयेत् ॥
दौहित्रादिवदत्रापि आन्त्या प्राप्तो निषिध्यते ।
ईटशस्य गृहस्थस्य प्राप्तचर्थमपरे विदुः ॥
तन्न युक्तमविद्वांश्च गृहस्थश्च निरुध्यते ।
खल्वाटकश्च दुवीलः कपिलश्चण्ड एव वा ॥

इति । पूगयाजकाः बहूनां प्रक्षेकं याजकाः । श्राद्धग्रहण-मत्र दैवे ६ भ्यनुज्ञानार्थम् । दैवस्यापि प्रदर्शनार्थत्वे तु व्य-र्थमेव स्थात् । पूर्वापरपर्यालोचनयैव दैवे पित्र्ये च प्रतिपेधा-वगतेः । अत एव सङ्गृहकारः—

दुर्वालादीन् श्राद्ध एव स्रूत्रेणाह च गौतमः।

इति । मन्वादीनां मतत्वेनिति शेषः । तथाच ब्राह्मणपरीक्षाधिकारे गौतमः—'हविष्पु चैवं दुर्वालादीन् श्राद्धे एवैके'

हविष्पु दैवेऽपि च एवं पित्र्यवत् परीक्ष्य दुर्वालादीन् विवर्जयेत् । एके तु मन्वाद्यः दुर्वालादीन् न पित्र्ये भोजयेत् न
पुनर्देवेऽपीति मन्यन्त इति । चिकित्सका दृत्त्यर्थं धर्मार्थं
च । तैत्तिरीयकश्रुतौ—'तस्माद्वाह्मणेन भेपजं न कार्यमपूर्तो
होपोऽमेध्यो यो भिषक' इत्यविशेषेण भिषजो निन्दादर्श
नात् । देवलकस्य स्वरूपं देवलेन दिशतं—

देवार्चनपरो विष्ठो विक्तार्थी वत्सरत्रयम् । स वे देवलको नाम हव्यकव्येषु गर्हितः ॥ देवकोशोपजीवी तु नाम्ना देवलको भवेत् । अपाङ्केयस्स विज्ञेयः सर्वकमेसु सर्वदा ॥

इति । विषणो वाणिज्यं, तेनानापद्यपि जीवन्तो ब्राह्मणाः विषणजीविनः । विषणजीवितयेद प्रतिषिद्धस्य पांसाविक्रायणः पुनः प्रतिपेधोऽत्यन्तवज्यत्वख्यापनार्थः । तेन अध्यय्यादिविक्रायणां श्रोत्रियादीनामनुकल्पतयोपादेयत्वमवगम्यते । अथवा आपद्यपि मांसविक्रयिणो वज्याः । प्रेष्यः परिचार्कः । कुनखी स्वभावादेव मृतनखः । इयावदन्तः स्वभावान्तकृष्णदन्तः । अनयोः पुराक्षतकर्मशेषसम्बन्धादेव प्रतिषेधः । गुरोः प्रतिरोद्धा स्पर्धो । सक्तायः शास्त्रोक्तत्यागकारणमन्तरेण सक्तश्रोतस्मातीयः । वार्धुपिकः स्वल्पवृद्धचा धनमान्तरेण सक्तश्रोतस्मातीयः । वार्धुपिकः स्वल्पवृद्धचा धनमान्तरेण सक्तश्रोतस्मातीयः । वार्युपिकः स्वल्पवृद्धचा धनमान्तरेण तद्विक्रयेण वहुमूल्यसाधको वा । तथाच स्मृतिः—

समार्घ धनमुद्धत्य पहार्घ यः पयच्छति ।
स वै वार्धुपिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥
समार्घ पण्यमादाय महार्घ यः प्रयच्छति ।
स वै वार्धुपिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः ॥

यक्ष्मी क्षयरोगी । पशुपालः अनापादि पाशुपालयवृत्त्युपजीवी ब्राह्मणः । परिवेत्तृपरिवित्त्योास्स्यरूपं मनुना स्वेनैव प्रदर्शितं—

दाराग्निहोत्रसंवन्धं कुरुते योऽग्रजे स्थिते ।
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥
अग्निहोत्रशब्देनाग्निहोत्राद्युत्तरऋतुप्रयोज्यमाधानमुक्तम् । उक्तं च
साक्षाद्गर्गण—

सोदर्ये तिष्ठति ज्येष्ठे न कुर्याद्दारसङ्ग्रह्म् ।
आवसथ्यं तथाऽऽधानं पतितस्तु तथा भवेत् ॥
आवसथ्यमावसथ्याधानं, दायविभागकाले क्रियमाणमौपा
सनाधानिमिति यावत् । विवाहकाले क्रियमाणौपासनामेश्च
'न कुर्याद्दारसङ्गहम्' इत्यनेनैवार्थान्निरस्तत्वात् । अतः,

औपासनं समाद्ध्यात्स्वकाले परिवेद्यम्।
इति ब्रह्मगर्भवचनेऽपि स्वकालशब्देन दायविभागकाल उक्तः,
न तु विवाहकालोपीत्यवगन्तव्यम्। आधानं गाईपत्याद्याधान्मम्। पतितो भवेत् उपपातकी भवेदित्यर्थः। उपपातकि-परिगणनवचने परिवेत्तृपरिवित्त्योः कीर्तितत्वात्। सोद्यम् हणादसोद्ये तिष्ठति ज्येष्ठे किन्ष्रस्य दारसङ्ग्हादौ कृतेऽपि न पातित्यदोप इति गम्यते। शातातपेन तु असोद्यीविषये दोपाभावः साक्षादुक्तः—

पितुः पुत्राश्च सापत्नाः परनारीस्रुतास्तथा ।
दाराग्निहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने ॥
इति । सापत्नाः असोद्रश्चातरः । परनारीस्रुताः स्वापित्रा परक्षेत्रे उत्पादिताः द्वचासुष्यायणभूताः । पितृव्यपुत्रादिषु ज्ये-

ष्ठेषु दाराधिहोत्रसंयोगरहितेषु तिष्ठतस्विप किनिष्ठेन दाराधि-होत्रसंयोगे कृते परिवेदनदोषो नास्तीत्यर्थः । परनारीपुत्र-ग्रहणं दत्तपुत्रादेरिप प्रदर्शनार्थम् । अत एव यमः—

> पितृव्यपुत्रान् सापत्नान् परपुत्रांस्तथैव च । दाराग्निहोत्रधर्मेषु नाधर्मः परिविन्दतः॥

परपुत्राः दानक्रयादिना स्विपतुः पुत्रत्वमापन्नाः भ्रातरः। सोदर्ये ज्येष्ठे दाराग्निहोत्रसंयोगरहिते तिष्ठति परिवेदने क चिद्दोषो नास्तीत्याह शातातपः—

क्रीवे देशान्तरस्थे च पतिते भिक्षुकेऽपि वा । योगशास्त्राभियुक्ते च न दोपः पिरवेदने ॥ भिक्षुकः परित्राजकः । योगशास्त्राभियुक्तो विरक्तः । का-त्यायनोपि—

> देशान्तरस्थक्वीवैकवृषणांश्च सहोदरान् । वेश्यातिसक्तपतितश्द्रतुल्यातिरोगिणः ॥ जडमूकान्धविधरकुव्जवामनखोडकान् । अतिवृद्धानभायांश्च कृषिसक्तावृषस्य च ॥ धनवृद्धिमसक्तांश्च कामतोकारिणस्तथा । कुहकोन्मत्त्वोरांश्च परिविन्दन्न दुष्यित ॥

खोडकः भग्नचरणद्रयः। अभार्याः नैष्ठिकब्रह्मचारिणः। का-मतोकारिणः स्वेच्छयैव विवादनिष्टत्तिकारिणः। अत्र ये वि-वाहेऽनिधकारिणः क्षीवादयः तेषां कालप्रतीक्षणाभावेनापि नास्ति परिवेदनदोषः । ये तु विवाहाधिकारिणो देशान्तरस्थवि-रक्तवेश्यातिसक्तश्द्रतुल्यातिद्यद्वकृषिसक्तराजधनदृद्धिप्रसक्तकाम-तोकारिकुहकचोराः, तेषां कालप्रतीक्षणेन परिवेदने तु न दोषः । तत्र देशान्तरस्थे अष्टवर्षादिकालः प्रतीक्षणीय इत्याह विसष्टः—

> 'अष्टौ दश द्वादश वर्षाणि ज्येष्टभ्रातरमनिविष्टम मतीक्षमाणः प्रायश्चित्ती भवति '

इति । देशान्तरगतस्य विवाहादाविधकारसम्भवादित्यभिप्रायः। अनिविष्टमकृतविवाहिमसर्थः । अत्र द्वादशवर्षप्रतीक्षणं धर्मार्थे वाऽर्थार्थे वा देशान्तरगते ज्येष्ठे द्रष्टव्यम् । तथाच स्मृतिः—

द्वाद्शैव तु वर्षाणि ज्यायान्धमर्थियोर्गतः।

न्याय्यः प्रतीक्षितुं भ्राता श्रूयमाणः पुनःपुनः ॥
भ्राता सहोदरः । धर्मार्थयोरिति विद्याया अपि प्रदर्शनार्थम् ।
अतएव गौतमेन 'नष्टे भर्तरि' इति प्रक्रम्य 'द्वाद्श वर्षाण
ब्राह्मणस्य विद्यासम्बन्धेन ' इति भार्यायाः भर्तृप्रतीक्षणकालः
मुक्ता उक्तं 'भ्रातिर चैवं ज्यायिस यवीयान् कन्याश्रचाधेयेषु '
इति । नष्टे भर्तरि कुत्र गत इसज्ञाते भर्तरि असन्तद्र्रदेशान्तरगत इति यावत् । द्वाद्शवर्षाणि ब्राह्मणस्य विद्यासंवन्धेन
ब्राह्मणस्य भर्तुः विद्याश्रहणार्थे देशान्तरगमने सति भार्यया
द्वादशवर्षाणि प्रतीक्षणीयानीत्यर्थः । भ्रातरीति । ज्येष्टे भ्रातिर
अकृतिववाहे अकृताश्रचाधेये वा विद्याश्रहणार्थे देशान्तरगते

किनष्ठो भ्राता कन्यापरिग्रहे अग्रचाधाने चैवं द्वादश वर्षाणि प्रतीक्ष्य तदुपरि प्रवर्तेतेत्यर्थः। कार्यान्तरार्थं देशान्तरगतविषये तु अ
ष्टौ दश वेति पक्षद्रयम्। अत्रेदं विवक्षितं—देशान्तरगतस्याभिलपितकार्यं निर्वर्त्य पत्यागमनयोग्यकालेऽप्यनागतस्य इह लोके
स्थितिमन्देहेन विवाहसम्भावनानिष्टत्तौ न परिवेदनं दोषावहमिति । एवमेव विरक्तवेदयातिसक्तादिष्वपि तत्तत्स्वभावस्य
द्वादशवर्षादिचिरकालानुष्टत्या विवाहसम्भावनानिष्टत्तौ परिवेदनं न दोपावहमिस्यभिषायो वेदितव्यः। अनेनैवाभिष्रायेण
समन्तुनाऽप्युक्तम्—

व्यसनासक्तिचेत्तो वा नास्तिको वा तथाऽग्रजः । कनीयान् धर्मकामस्तु आधानमथ कारयेत् ॥ आधानग्रहणं विवाहस्याप्युपछक्षणार्थम् । क्वीवादयस्तु भ्रातरः किञ्चित्काछमपि न प्रतीक्षणीयाः, तेषां विवाहादौ स्वत एवाः योग्यत्वेनानाधिकारात् । तथाच स्पृतिः—

उन्मतः किल्विमी कुष्ठी पतितः क्षीव एव च ।

राजयक्ष्म्यामयावी च न न्याय्यस्त्यात्प्रतीक्षितुम्॥

खञ्जवामनकुब्जेषु गद्गदेषु जडेषु च ।

जायन्धे विधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥

इति । एवमाधानाधिकारिणि ज्येष्ठे स्थितेऽपि तदनुमत्या परिवेदने तु न दोषः । तथाच दृद्धवसिष्ठः—

अग्रजश्च यदाऽनि्तरादध्यादनुजः कथम् ।

अग्रजानुमतः कुर्याद्गिहोत्रं यथाविधि ॥ आधानाधिकार्यप्यग्रजो यदा आधानादिविधिमतिकम्याना-हिताग्नियीवज्जीवमास्त इति कनिष्ठस्य निश्चयः तदा तदनु मितं लब्धाऽऽधानं कुर्यादित्यर्थः । अयमेवार्थः सुमन्तुनाऽ प्यक्तः—

ज्येष्ठभ्राता यदा तिष्ठेदाधानं नैव कारयेत्।
अनुज्ञातो हि कुर्वीत शङ्कस्य वचनं यथा॥
ज्येष्ठभ्रात्प्रहणं पितुरापि प्रदर्शनार्थम्। तथाच स एव—
पितुर्यस्य तु नाधानं कथं पुत्रस्तु कारयेत्।
अग्निहोत्राधिकारोस्ति शङ्कस्य वचनं यथा॥
पितृप्रहणं पितामहस्यापि प्रदर्शनार्थम्। अत एवोशना—
पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाऽथ कस्यचित्।
तपोऽग्निहोत्रमन्त्रेषु न दोषः परिवेदने॥

पूर्वोक्त एव विषये सत्यामनुज्ञायामेतद्पि वचनं द्रष्टव्यम्।
मन्त्रशब्दो वेदोपलक्षणार्थः। तथाच शातातपः--

नाग्नयः परिविन्दन्ति न वेदा न तपांसि च ।

न च श्राद्धं किनष्ठस्य या च कन्या विरूपिका ॥

यथा वेदांस्तपांसि श्राद्धं च अधिकृक्ष ज्येष्ठे अध्ययनतप

क्शाद्धराहित्येन स्थितेऽपि तदनुज्ञामन्तरेणापि किनिष्ठेनानुष्ठि

तानि परिवेदनहेतवो न भवन्ति, तथाऽग्रयोपि ज्येष्ठादरभ्य

नुज्ञया किनिष्ठेनाहिता इत्यर्थः । या च कन्या विरूपिकेत्य-

स्यायमर्थः — विवाहाधिकारिण्यां ज्येष्ठायां कन्यायां विक-पायां अनूढायां स्थितायां तदनुकां विनाऽपि कनिष्ठाया विवाहा-दिकालातिक्रमभीत्या कृतो विवाहो न दोपायेति । एवं चैवं-विधविषयव्यतिरिक्तविषये कन्यास्विष परिवेदने वस्परिवेदनो-कं सर्वमनुसन्धेयम् । अनुजस्य तु ज्येष्ठभात्रनुक्रयाऽपि विवा-हदोषोऽस्तीत्याह हारीतः —

सोदराणां तु सर्वेषां परिवेत्ता कथं भवेत् ।
दारैस्तु परिविद्यन्ते नाग्निहोत्रेण नेज्यया ॥
विवाहादावधिकारिभूतज्येष्ठेनानुज्ञातसोदर्विषयमेतत्—'दारैस्तु
परिविद्यन्ते' इति । वृद्धयाज्ञवल्क्यस्तु ज्येष्ठोपि कदाचिदाधानेन परिवेत्ता भवतीत्याह—

आवसत्थ्यमनादृत्य त्रेतायां यः प्रवर्तते । सोऽनाहिताग्निर्भवाति परिवेत्ता तथोच्यते ॥

इति । अयमर्थः —यथा दायविभागकाले औपासनाधानं यस्य स्वगृह्योक्तं, असौ तद्कृत्वा ब्रह्मौदनपाकं निर्मन्थ्याप्तिना कृत्वा गाईपत्याद्याधानं यदि कुरुते सोऽनाहिताप्तिर्भवति । प्रथमाधाने निर्मन्थ्याप्तिना ब्रह्मौदनपाकस्याशास्त्रार्थतया गाईपत्यादिश-व्दवाच्यालौकिकसंस्कारस्थानुत्पत्तेः । तथाच प्रथममाधेयमौपा-सनाप्तिमनाधाय गाईपत्याद्याधानकरणात्परिवेत्तेसपि गीयत इत्यलं परिवेत्तृपरिवित्तिश्रब्दार्थकथनप्रपञ्चन ॥

निराकृतिशब्दार्थस्तु देवछेन दार्शतः— Smriti Cha.—Vol. V. अधीत्य विस्मृते वेदे भवेद्विमो निराक्यतिः ।

इति । कात्यायनस्त्वन्यथा निराक्यतिश्रव्दार्थमाद्द्र—

यस्त्वाधायाग्निमालस्यादेवादीनिह नेष्ट्रवान् ।

निराकर्ताऽमरादीनां स विज्ञेयो निराक्रतिः ॥

इति । ब्रह्मद्विद् ब्राह्मणानां देष्टाः । परिवित्तिशब्दस्तु परिवेत्तृशब्दव्याख्यानायमरे व्याख्यातः । गणः मद्यपायी ब्राह्मणादिः, तन्मध्यगो गणाभ्यन्तरः । कुशीलवो गायकनर्तकादिः ।

अवकीणिनमाह देवलः—

गूढिलिङ्गचनकीणीं स्थात् यश्च भग्नवतस्तथा । इति । गूढिलिङ्गी दण्डमेखलादिव्रह्मचारिलिङ्गत्यागी । भग्नवतः स्त्र्युपगमेन स्खलितब्रह्मचर्यः ।

व्रती यस्स्त्रियमभ्येति सोऽवकीर्णी निरुच्यते । इति यमस्मरणात् । द्वपछीपतिरपि देवछेन दर्शितः —

> वन्ध्या तु द्वपली ज्ञेया द्वपली च मृतप्रजा । अपरा द्वपली ज्ञेया कुमारी या रजस्वला ॥ यस्त्वेनामुद्धहेत्कन्यां ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वलः । अश्राद्धेयमपाङ्केयं तं विद्याद्वपलीपतिम् ॥

कन्यावस्थायां या रजस्वला जाता तां य उद्घहेत् तमश्राद्धेयं अपाक्केयं वृषलीपतिं विद्यादित्यन्वयः । एवश्च तृतीयवृषली-पतिरेवात्र मनुनोक्त इति मन्तव्यम्। पुनर्भः द्विरूढा तस्याः यो द्वितीयविवाहे सति पतिः तेन तस्यामुत्पादितः पुत्रः पौनर्भवः। काण एकचक्षुः । 'यस्य चोपपितर्गृहे ' इत्येतद्देवलोन स्पष्टीकृतं— परदाराभिगो मोहान्युरुपो जार उच्यते । स एवोपपितर्ज्ञेयो यस्सदा संवसेद्गहे ॥

वेतनेन भृत उपाध्यायो भृतकः । स्वार्थे कप्रत्ययः । भृतकश्चासा-वध्यापकश्चेति भृतकाध्यापकः । भृतकेनाध्यापकेनाध्यापित-विश्वष्यो भृतकाध्यापितः । एतावुपपातिकनौ ।

भृतकाध्यापको यश्च भृतकाध्यापितश्च यः।
तानुभौ पिततौ विभौ स्वाध्यायक्रयविक्रयात् ॥
इति देवल्रस्मरणात् । पिततौ उपपातिकनावित्यर्थः । उपपातकमध्ये एतयोरापि गणनात् । शूद्रस्य शिष्यः शूद्रशिष्यः । गुरुः
शूद्रस्येति शेषः, तस्य वृद्धिस्थत्वात् । वाग्दुष्टः कात्यायनेन
दिश्तः—

हुंकारं हसनं चैव लोके यच विगहितम्।
अनुकुर्यादनुब्र्याद्वाग्दुष्टं तं नरं विदुः॥
कुण्डगोलको स्वेनैव मनुना दर्शितौ—
परदारेषु जायेते हो सुतौ कुण्डगोलकौ।
जीवे भर्तरि कुण्डस्स्यान्मृते भर्तरि गोलकः॥
समब्राह्मणभूताभ्यां जायापातिभ्यामुत्पादितः सुतो ब्राह्मणो भवति, न पुनर्वाह्मणभूतजारेण ब्राह्मणजातीयजारिण्यां समु-

सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु।

त्पादितः ।

आनुलोम्येन सम्भूताः जात्या क्षेयास्तथैव ते ॥
इति जातिनिर्णये मनुनैवाभिधानात् । तेन कुण्डगोळकयोरत्राः
ह्मणयोः श्राद्धे अभोजनीयत्वेन कथि इदिष प्राप्तिनीस्तीति
'वाग्दुष्टः कुण्डगोळकौ' इत्यत्र कुण्डगोळकयोरुपादानं व्यर्थ
स्यात् । अत्रोत्तरमुक्तं सङ्गहकारेण—

नियोगोत्पादितौ श्रांदे निषिद्धौ कुण्डगोळकौ । अत्राह्मण्यात्कुतः प्राप्तिः शूद्रवज्ञारजातयोः ॥

इति । यद्यपि जारजातयोः कुण्डगोळकयोः बाह्मणत्वाभावेन श्रृद्रवदेव श्राद्धमाप्त्यभावात् निषेधो न सम्भवति । तथाऽपि नियोगोत्पादितयोः कुण्डगोळकयोः परदारोत्पन्नयोरपि शास्त्री-यमार्गानुसारेणोत्पादितत्वात् ब्राह्मण्यमस्तीति तावेव कुण्डगो-ळकौ मनुना श्राद्धे निपिद्धाविसर्थः । तदेतदयुक्तं—नियोगो-त्पादितयोरजारजातत्वेनाकुण्डगोळकत्वात् । अजारजत्वं च नि-युक्तस्याजारत्वात् । तथाच देवलः—

परदाराभिगो मोहात्पुरुषो जार उच्यते ।

इति । मोहादिति पदं नियोगात् परदाराभिगः पुरुषो न जार

इत्याह । अजारजातौ न कुण्डगोळकौ । तथा च स एव—

अमृते जारजः कुण्डो मृते भर्तिरि गोळकः ॥ इति । जारज इति वदिन्नयुक्तो न कुण्डो न गोळकश्चेत्याह । बृहस्पतिना त्विनयुक्तजावेव कुण्डगोळकाविति स्पष्टमुक्तं— पारदार्यमधर्म्य तु तज्जाती कुण्डगोळ्कौ । अश्राद्धयावभोज्यास्त्रौ क्षेत्रजाद्यास्तथा सुताः ॥

इति । यदधर्म्य पारदार्य तज्जातावेध कृण्डगोळकौ, न पुनः पारदार्यमात्रजावित्यर्थः । अतश्च नियोगे सित पारदार्यस्था-धर्म्यत्वाभावात्तदुत्पन्नौ न कुण्डगोळकौ । किंतु क्षेत्रजावेव । अतस्तयोः पृथक् प्रतिषेधार्थ 'क्षेत्रजाद्यास्तथा सुताः' इत्यु-क्तम् । तस्मात्—

नियोगोत्पादितौ श्राद्धे निषिद्धौ कुण्डगोळकौ । इति सङ्गहकारोक्तमयुक्तमेव । अतोऽन्यथा समाधिरभिधीयते— 'वाग्दुष्टः कुण्डगोळकौ' इसत्र कुण्डगोळकशब्दौ गौण्या वृत्त्या नियोगोत्पादितक्षेत्रजपुत्रयोर्वर्तेते । तत्र जीवाति भर्तरि परदारेषु जातत्वसाम्यात्कुण्डज्ञव्दो वर्तते । मृते भर्तरि जाते क्षेत्रजे मृते भर्तरि परदारेषु जातत्वसाम्यात् गोळकशब्दः । एवमुक्तकुण्डगोळकयोत्रीह्मणत्वेन श्राद्धे प्राप्तिसम्भवात्प्रतिषे-धोऽर्थवान् । एवं तर्हि पूर्वोक्ते 'पारदार्यमधर्म्यं तु' इत्यादिवाः ईस्पत्यवचने 'क्षेत्रजाद्यास्तथा सुताः' इत्यनेनैव क्षेत्रजपुत्रः प्रतिषेधस्य सिद्धत्वात् 'कुण्डगोळकावश्राद्धेयौ ' इत्येतन्मुख्य कुण्डगोळकप्रतिषेधार्थमित्यवद्यं वक्तव्यम् । तचायुक्तं, मुख्य-कुण्डगोळकयोरत्राह्मणत्वेन शुद्रवदमाप्तेः प्रतिषेधानर्थक्यात्। उच्यते-कुण्डगोळकयोजीयन्तरत्वेन व्यवहाराभावात् ब्राह्मण्यां ब्राह्मणोत्पादितत्वमात्रेण ब्राह्मणोऽयमिति श्राद्धादौ स्वीकारो भवाति । तेन मन्दानुग्रहार्थं परमार्थतोऽत्राप्तयोरपि तयोः प्रति-षेथो वृहस्पतिना कृत इत्यलं कुण्डगोळकप्रतिषेधप्रयोजनस-पर्थनप्रपञ्चेन ॥

अकारणपरित्यक्तेत्यस्यायममर्थः—'त्यनेत्पितरं राजघा तकम्' इत्यादिशास्त्रोक्तत्यागकारणेऽविद्यमानेऽपि मातापित्रो गुरोवी परिस्रकेति । गुरुरत्राचार्यो न पिता, तस्य स्व शब्देनैवोपात्तत्वात् । त्यागो 'जीवतोर्वाक्यकरणम्' इत्यादि शास्त्रोक्तशुश्रूपाद्यकरणम् ।

ब्राह्मेर्यों नैश्च सम्बन्धसंयोगं पिततैर्गतः ।
इति प्रतिपेधो व्यर्थः, 'ये स्तेनपितताः क्रीवाः' इत्यत्र पित
तग्रहणेन पञ्चविधपिततप्रतिपेधस्य प्रागेत्र कृतत्वात् । सत्यं,
ब्राह्मैर्योनेश्च सम्बन्धैसंयोगमुपपातिकिभियों गतस्तस्यागत्या
कदाचिद्रोजनीयत्वाङ्गीकारार्थोऽयं पुनः प्रतिपेध इति न व्यर्थः।
सङ्गहकारस्तु पञ्चविधपिततव्यितिरिक्तपिततप्रतिपेधकतया श्लोकार्थमुक्ता वैयर्थ्य परिहृतवान् —

त्राह्मैयौँनैश्च संम्वन्धंस्संबद्धा बह्महादिभिः। सद्यो ये पतितास्तैर्यस्संयोगं पतितैर्गतः॥ पतितस्स निषिद्धत्वात्तृतीयोऽत्र निषिध्यते।

इति । ब्रह्महादिसम्बन्धात्सद्यो ये पितताः तैः पिततैर्यस्संयोगं गतः सोऽत्र तृतीयः प्रतिपिध्यते । 'तत्संयोगी च पश्चमः' इत्युक्तस्य पिततस्य प्रागेव निषिद्धत्वादित्यर्थः॥ अगारदाही तु द्विधा देवलेन दर्शितः—
अगारदाही स ज्ञेयः मेतदग्धा धनेन यः ।
स चाष्यगारदाही स्याद्वेषाद्यो वेश्मदाहकः ॥
इति । कुण्डाशी कुण्डगोळकयोरत्रभोक्ता। तथाच कुण्डगोळकावभिधाय मनुनैवाभिहितम्—

यस्तयोरन्नमशाति स कुण्डाइयुच्यते द्विजः । इति । सोमविक्रयी सोमलताया विकेता । समुद्रयायी वहि-त्रमारुह्येति शेषः । वन्दी नृपादिस्तुतिपाठकः । तैलिकः तैलहुन्युपजीवी । कूटकारकः कूटस्य अपरमार्थस्यालेख्यादेः कारकः । पित्रा विवदमानः स्पृताचारव्यपेतमार्गेण पित्रा सह विशतिपद्यमानः । केकरोऽर्धदृष्टिः । मद्यपः सुरान्य-तिरिक्तमद्यपः । सुरापस्य पतितपदेन प्रागेव प्रतिपेधात् । पापरोगी 'उन्मादस्त्वग्दोपो राजयक्ष्मा श्वासो मधुमेहो भगंदरो महोदरमञ्मरीत्यष्टौ पापरोगाः' इति देवलोक्तपाप-रोगेष्वन्यतमरोगत्रान् । अभिशस्तः दोषकारितया केनचि त्सभायामावेदितः । दाम्भिकः धर्माचरणे शाठ्यवान् । रसविकवी क्षारादिरसविकवी । धनुक्शराणां कर्ता धनुषः शराणां च कर्ता। अग्रेदिधिषूपतिः अग्रेदिधिष्वाः पतिः। का पुनः अग्रेदिधिषूरिसपेक्षिते देवलः-

> ज्येष्ठायां यद्यन्दायां कन्यायामुहातेऽनुजा । सा चाग्रेदिधिपूर्जेया पूर्वा तु दिधिपूर्मता ॥

इति । मित्रश्रुक् मित्रद्रोही । यूत्रवृत्तिः यूतजीवनः । पुत्राचार्यो नाम ग्रामगतगृहस्थकुमाराणामक्षरिक्षकः ॥ तथाच सङ्ग्हकारः-

पुत्राचार्यस्स विज्ञेयो ग्रामे योऽक्षरपाठकः। इति । अथवा पुत्र एवाचार्यो यस्य स पुत्राचार्यः। तथाच स एव—

पुत्रादवाप्तिवद्यो वा पुत्राचार्यो निगद्यते ।

इति । भ्रामरी भ्रमरवहृत्त्यर्थमेवार्थार्जकः । तथाच स एव—

यः पोषयति वृत्त्यर्थ विभवान् भ्रामरी तु सः ।

इति । गण्डमाली गण्डमालाख्यरोगवान् । श्वित्री कुष्ठच्याधिना श्वेतत्वक् । पिशुनः स्वभावतो वृत्त्यर्थं वा परदोपस्चकः । उन्मत्तादयः प्रसिद्धाः । पिश्वणां पोषकः वद्धानां
क्रीडार्थं पोपायता । युद्धाचार्यो धनुवेदोपाध्यायः । स्रोतसां
भेदकः प्रवाहस्य दिगन्तरे नेता, तेषां चावरणे रतः आवरणे गतिप्रतिवन्धार्थं मृदादिना मार्गनिरोधने रतः । गृहसंवेशकः वर्धिकिवृत्त्या वर्तमानः । दृतस्सन्देशहरः । वृक्षारो ।
पकः मूल्यं गृहीत्वेति शेषः । 'पश्चाम्रवापी नरकं न याति'
इसादिशास्त्रेण धर्मार्थं वृक्षारोपणविधानात् । श्वकीडित्यादयो
निगदच्याख्याताः । वृपलस्तु स्वेनैव मनुना निकृपितः—

वृषो हि भगवान् धर्मः तस्य यः कुरुतेऽसयम्। वृषस्रं तं विदुर्देवास्तस्माद्धमं न स्रोपयेत् ॥ इति । अलं निवारणम् । एवंच व्यवहारद्रष्टुषु यो धर्मवा धनं कुरुते स वृष्ठः । तत्पुत्रो वृष्ठपुत्रः । स च त्राह्मण एवेति नायमप्राप्तपतिषेध इति यन्तव्यम् । गणानां याजकः अनेकयजमानकाहीनद्रादशाहादियज्ञयाजकः । तथाच स्मृतिः— 'तस्माद्वादशाहेन न याज्यं पाप्पनो व्यावृत्त्ये ' इति । एवंच 'याजयन्ति च ये पूगान् ' इयनेन सहास्थापौनरुक्तव्यं सिद्धम् । आचारद्दीनो दुराचारः । क्वीवोऽनुत्साही समर्थोपि स्वाश्रमध्मानुष्ठानरहित इत्यर्थः । एवंच 'ये स्तेनपतितक्कीवाः ' इत्यनेन अपौनरुक्तव्यं स्पुटम् । नित्यं याचनकः सयपि विभवे याचकः । श्वीपदी श्वीपदाख्यरोगवान् , उच्छूनपद् इति यावत् । उरम्राः अवयः ता एव जीविकार्थं पाल्याः यस्थान्सावौरभ्रकः । एवं माहिषकः । अथवा व्यभिचारिणीस्रतो माहिषकः । यदाह देवलः—

महिपीत्युच्यते भार्या या चैव व्यभिचारिणी।
तस्यां यो जायते गर्भः स वै माहिपकस्स्मृतः ॥
इति । तस्यां यस्स्यभर्तुर्जायते पुत्रः स माहिपकस्स्मृत इत्यर्थः ।
पूर्वमन्यस्मै दत्ता परपूर्वा तस्याः पतिः परपूर्वापतिः । मेत
निर्यातको मूल्येन मेतानिर्हारकः । धर्मार्थं तु प्रशस्त एव ।
कस्माद्यचादेतद्वगतमित्यपेक्षिते सङ्गहकारः—

एतान्त्रिगहिताचारानिसस्माद्वगम्यते । धर्मार्थे पेतनिर्याणमदृष्टं द्वसरोपणम् ॥ Smriti Cha.—Vol. V. इति । एतान् स्तेनपतितक्षीवादिषेतिनर्यातकपर्यन्तान् उभ-यत्र देवे पित्र्ये चेत्यर्थः । ब्रह्मपुराणेऽपि वज्यी ब्राह्मणा उक्ताः—

भोक्तं श्राद्धेषु नार्हान्त दैवोपहतचेतसः ।
पण्डो मूकश्च कुनखी खल्वाटो दन्तरोगवान् ॥
स्यावदन्तः पूतिनासः छिन्नाङ्गश्चाधिकाङ्गित्रः ।
गळरोगी च गडुमान् स्फुटिताङ्गश्च सज्वरः ॥
सञ्जतूपरमन्दाश्च तथाऽन्ये दीर्घरोगिणः।

इति । गडुमान् वातवशादुरिस पृष्ठे च उन्नतास्थिसंस्थाना-न्वितः । खञ्जः भग्नचरणः । तूपरो यौवनकाले इमश्रुविहीनः। मन्दः अलसः । यमोपि—

> न खरैरुपयातस्य न रक्तोल्वणवासस । द्व्यङ्गुळातीतकर्णस्य भुअते पितरो हावेः॥

कर्णवेधस्थाने ताळपत्रादिमवेशेनाभिवर्धनं द्व्यङ्गुलाधिकं निषि-द्धम् । तेन द्व्यङ्गलातीतकर्णोध्यनहः । शङ्कोषि —

> अनध्यायेष्वधीयानाः शौचाचारविवर्जिताः । शुद्रान्नपरिपुष्टाङ्गाः ब्राह्मणाः पङ्किदूपकाः ॥

### शातातपापि-

अग्निष्टोमादिभिर्य ज्ञेर्ये यजन्त्यस्पद् क्षिणैः । तेपामत्रं न भोक्तव्यमपक्षियाः प्रकीर्तिताः ॥ प्रचरित च ये मूढास्तं ऋतुं हीनदक्षिणम् ।
ते मृता नरकं यान्ति पूयशोणितकर्दमम् ॥
अल्पदक्षिणैः 'सप्तैकविंशतिपष्टिशतद्वादशसहस्रम् ' इत्यादि
सूत्रोक्तगोसङ्खचाविकल्पेषु वित्तशाठ्येन स्वीकृताल्पसङ्खचाकदक्षिणैरित्यर्थः । आपस्तम्बोपि—

नीलीकर्षण<sup>1</sup> कारी तु नीलवस्त्रोपधारकः।

किञ्चित्तस्य न दातव्यं चण्डालसदशो हि सः ॥
नीलीसंसर्गजदोपवान् वर्ज्य इत्यर्थः । मरीचिरिप वर्ज्य
माह—-'वैधव्यो विधवापितः' इति । श्राद्धानिह इति शेषः ।
वैधव्यः वैधवेयः । पुनः परिणीतिविधवापुत्र इति यावत् ।
विधवापितः विधवायाः पुनःपरिणीतायाः पितः । देवलोपि—

चातुराश्रम्यवाह्यभ्यो दत्तं भवति निष्फलम्। इति । पुराणेऽपि---

> चत्वारस्त्वाश्रमाः पूज्या दैवे श्राद्धे च सर्वदा । चातुराश्रम्यवाह्यभ्यः श्राद्धं नैव प्रदापयेत् ॥ अनाश्रमी तपस्तेषे यस्तु तं न निमन्त्रयेत् । प्रकृता वा निष्टतावाऽनाश्रमाः पङ्किदृषकाः ॥

मनुस्तु पङ्किद्षम्कानाह—

वीक्ष्यान्धो नवतेः काणः षष्टेक्ष्वित्री शतस्य च । पापरोगी सहस्रस्य दातुर्नाशयते फलम् ॥ यावतस्संस्पृशेदङ्गे ब्राह्मणान् शुद्रयाजकः ।

 $<sup>^{1}</sup>$  नीलीसंसर्ग.

तावतां न भवेदातुः फलं दानस्य पौर्तिकम् ॥
अन्धस्य दर्शनाभावेन पङ्किगतत्वमात्रेण नवितनाशकत्वं, न
तु वीक्षणेन । संस्पृशेदित्यनेनैकपङ्किगतत्वं लक्ष्यते । मुख्यार्थस्वीकारे स्पर्शनाभावे पङ्किदृपकताभावस्त्यात् । स चायुकः । शुद्रयाजकः स्थपनीष्ट्यासृत्विक्, स्ववृत्त्यर्थे प्रतार्थ
शुद्रार्थे पाकयज्ञादिकर्ता वा । यदि पुनरज्ञानादगस्य वा
पङ्किदृपकपरिग्रहः कियते तदा त्वाह मनुः—

अपाङ्केयहता पिङ्कः पान्यते यैद्विजातिभिः ।
तानिनेधित कात्स्त्रचेन दिजाग्रचान् पिङ्कपाननान् ॥
अग्रचा नेदेषु सर्वेषु सर्वेपन्वचनेषु च ।
श्रोतियान्वयजाश्चेन निज्ञेयाः पिङ्किपाननाः ॥
त्रिणाचिकेतः पञ्चागिस्तिसुपर्णष्पडङ्गनित् ।
ब्रह्मदेयानुसंतानरछन्दोगो ज्येष्ठसामगः ॥
वेदार्थनित्पनका च ब्रह्मचारी सहस्रदः ।
श्रतायुश्चेन निज्ञेयाः ब्राह्मणाः पिङ्किपाननाः ॥

ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्राह्मविवाहोहायाः पुत्रः । पङ्किपावनाः पङ्कचुपविष्टकाणादिनिवन्धनदोषापनेदिकाः । तेन वैश्वदेवार्थ- मपरीक्ष्य स्वीकृता वाऽऽपत्स्वगसा स्वीकृताः काणादयः सर्ववेदाग्रचादिभिः पङ्किपावनैर्मिश्रिता यथा भवन्ति तथा नियोक्तन्या इत्यभिन्नायः । अत एव सुमन्तुः—

काणाः कुब्जाश्च खञ्जाश्चाप्यचर्माणः कचैार्वेना ।

सर्वे श्राद्धे नियोक्तव्या मिश्रिता वेदपारगैः॥ अचर्माणः शिपिविष्टाः। कचैर्विना खल्वाट इत्यर्थः। सङ्ग्रहः कारस्तु मिश्रणे विशेषमाह—

काणादीन् भोजयेदैवे श्राद्धे दाने तु वर्जयेत् । इति । श्राद्धे दाने श्राद्धदान इत्यर्थः । पैठीनासिरपि पङ्कि-पावनानाह—' अथातः पङ्किपावना भवन्ति त्रिणाचिकेतः त्रिमधुः त्रिसुपर्णः चीर्णव्रतद्र्युन्दोगो ज्येष्ठसामगो ब्रह्मदे-यानुसन्तानस्सहस्रदो रुद्राध्यायी चतुर्वेदष्पडङ्गविद्थर्वशिरोड ध्यायी पञ्चामिर्वेदजापी चेति पङ्किपावनाः । तेषामेकैकः पुनाति नियुक्तः पङ्किमूर्थनि सहस्रैरप्युपसेविताम्' इति ॥

इति स्मृतिचान्द्रकायां वर्जनीयब्राह्मणनिरूपणम्

अथ श्राद्धदिनात्प्राचीनदिनकृत्यम्.

तत्र वराहपुराणम्—

वस्त्रशौचादि कर्तव्यं श्वः कर्ताऽस्मीति जानता ।
स्थानोपलेपनं भूमिं कृत्वा विपान् निमन्त्रयेत् ॥
दन्तकाष्ठानि विस्त्रजेत् ब्रह्मचारी शुचिभवेत् ।
श्राद्धभूमिं परिगृद्ध परिगृहीतस्थानोपलेपनं कृत्वा वस्त्रशुद्धचा
दिकं अद्वि कर्तव्यम् । रात्रों तु विपान् निमन्त्रयेत् । देविपतृकार्यसंपत्त्यर्थमप्रत्याख्येयेन नियोगनापकल्पयेदित्यर्थः । अप्रत्या
ख्येयो नियोगो निमन्त्रणमिति गीयते ।

\* मदालसावाक्यमापे-

निमन्त्रयीत पूर्वेद्युः पूर्वोक्तान द्विजसत्तमान् । दैवे नियोगे पित्रये च तांस्तथैवोपकल्पयेत् ॥ तथैव दैवे नियोगे यूयं, पित्रये नियोगे यूयमिति विशेपनिर्धार-णयैवेत्यर्थः । देवल्लोपि—

श्वः कर्ताऽस्मीति निश्चित्य दाता विपानिमन्त्रयेत् । निरामिषं सक्चद्धका भुक्ते सर्वजने गृहे ॥ स्वगृहे यज्जनजातमस्ति तस्मिन् सर्वस्मिन् भुक्तवति साति पश्चानिमन्त्रयेदित्यर्थः । यमापि—

जातिकियाववीधाद्यैर्युक्तान् दान्तानछोछुपःन् । पार्थयीत पदोषान्ते भुक्तानशियतान् द्विजान् ॥ अववीधो वेदार्थादेरवगतिः । अशयितान् अकृतशयनिकयान् । पार्थना च कथं कर्तव्येसपेक्षिते प्रचेताः—

> कतापसन्यः पूर्वेद्यः पितृन् पूर्वे निमन्त्रयेत् । भवद्भिः पितृकार्ये नस्सम्पाद्यं च प्रसीदत ॥ सन्येन वैश्वदेवार्थे प्रणिपस निमन्त्रयेत् ।

कृतापस्च्यः प्राचीनावीती भूत्वा नः अस्माकं श्वः पितृकार्यं भिविष्यति तद्भवद्भिः आहवनीयकार्यकरत्वेनानुगृह्य सम्पाद्यं, ततश्चाहवनीयार्थं पसीदतेत्येवं निमन्त्रयेदित्यर्थः । सन्येन सन्यांसस्थयज्ञोपवीतेनान्वितः । प्रणिपस निमन्त्रणं गूद्रकर्त्तः कश्चाह्ययेषयम् ।

<sup>\*</sup> सुदासोवाक्यमपि. इति पाठान्तरम्.

दक्षिणं चरणं वित्रः सच्यं वै क्षत्रियस्तथा ॥ पादावादाय वैश्यो द्वौ शुद्रः प्रणतिपूर्वकम् । निमन्त्रयीत पूर्वेद्यः.....।

इति पुराणस्मरणात् । दक्षिणचरणग्रहणे तु अदेशविशेषो मात्स्ये दर्शितः—

दक्षिणं जानुमाल्ठभ्य त्वं मया तु निमन्त्रितः । इति ब्रूयादिति रोषः । 'पितृन् पूर्वे निमन्त्रयेत' इति निय मार्थम् ।

देवे नियोगे पित्रये च तांस्तथैवोपकल्पयेत् ।

इति दैवपूर्वकिनिमन्त्रणस्थापि मदालसावाक्येन स्मृतत्वात्,

उपवीती ततो भूत्वा देवतार्थं द्विजोत्तमान् ।

अपसव्येन पित्रये तु स्वयं शिष्योऽथवा स्नृतः ॥

इति वृहस्पतिस्मरणाच । निमन्त्रणं प्राक्षतेव्यम् । तदाह पैठीनिसिः—'श्वः श्राद्धं करिष्यामीति संकल्प्य ब्राह्मणान् सप्त
पञ्च वा श्रोत्रियान्तिमन्त्रयेत्' इति । सप्त पञ्च वेति पैतृकवैश्वदेवब्राह्मणानां मिळितानां सङ्ख्या । अस्यव वाक्यस्थान्त्रभागे 'प्राङ्मुखान् वैश्वदेवानुपवेशयेत् पितृन् दक्षिणपू
वैण' इस्राभिधानात् । अत्र पैतृके वैश्वदेवे च कथं ब्राह्मणसङ्ख्यया विभाग इस्रपेक्षिते अङ्गिराः—

अयुजो भोजयेच्छ्राद्धे न समा दैविके समाः। न समास्समसङ्ख्याकाः पित्रर्थे न ग्राह्या इसर्थः। अतएव मनुः- 'द्रों दैवे पितृकुसे त्रीन्' इति । एतत् पञ्चसंख्यापक्षे द्र ष्टन्यम् । सप्तसङ्ख्यापक्षेतु चत्त्रारो देवे त्रयः पित्रये इति विभाग ऊहाः। ननु द्वौ दैवे पश्च पित्र्य इति विभागः कस्मान भवति ? तथाहि—' देवे युग्मान् यथाशक्ति वित्र्य एकैकरूप ' इति कासायनेन पित्र्ये एकैकस्य यथाशक्तचयुग्मानिति वद्ता पितृपितामहप्रपितामहानां मसेकमयुग्मब्राह्मणकल्पनं न पुनस्स मुदायस्वेति दर्शितम् । ततश्र पञ्चानां 'समं स्यादश्रुतत्वात्' इति न्यायेन प्रसेकमयुग्मसंख्यया समिवभाग ऊहनीयः। न यथेष्टम् । न च पित्रादिषु त्रिषु पश्चानां समतया विभागः सम्भवति, सम्भवति तु त्रयाणाम् । तस्माचत्वारो दैवे, पित्रये तु त्रय इसेव विभागः कार्यः । पित्रधेत्राह्मणेष्वेवाधिकसङ्खचा-मप्याह शौनकः- 'एकैकमेकैकस्य द्वौद्वौ त्रींस्त्रीन् वा' इति। द्वौद्वौ इति चृद्धिश्राद्धाभिषायम् । पार्वणश्राद्धे तु 'अयुजो भोजयेच्छाद्धे न समान् ' इति समसङ्यानिपेधात् । एकैकमेकै-कस्चेति पक्षे पितुकृत्ये त्रयो निमन्त्रणीयाः । त्रींस्त्रीनेकैकः स्येति पक्षे तु पितृकृत्ये नव निमन्त्रणीयाः । त्रींस्त्रीनेकैकस्येति पक्षाभिषायेण गौतमेनाष्युक्तम्—'नवावरान् भोजयेत्' इति। यतु मनुनाक्तं-

पूर्वेद्युर्वा परेद्युर्वा श्राद्धकर्मण्युपास्थिते । निमन्त्रयीत ज्यवरान् सम्यग्विमान् यथोदितान् ॥ इति, अत्र प्रत्येकमिति शेषो द्रष्टव्यः । ततश्च गौतमवचन- समानार्थत्वात्र तेनास्य विरोधः । प्रयेकमित्यध्याहारपरिहाराय पितृकृत्ये ज्यवरानिति ज्याख्याने तु दौ दैवे पितृकृत्ये
त्रीन् इति स्वोक्तेन पौनरुक्तचं प्रमुज्येतेति तथा ज्याख्याः
नमयुक्तम् । ज्यवरानित्यभिधानात् प्रत्येकं पञ्चसङ्ख्या मध्यमः
पक्षः, प्रत्येकं सप्तसङ्ख्या तून्तमः पक्ष इति मन्तज्यम् । अत
एव गौतमः—'अयुजो वा यथोत्साहम्' इति । पित्रादिषु
प्रसेकं पञ्चसङ्ख्या सप्तसंख्या वा यथोत्साहं यथाविभवमयुजो
विमान् भोजयोदिसर्थः । एवञ्च सुसमृद्धतमस्य सित्क्रयादिसमर्थस्य सप्तभिस्सप्तभिविषेः पितृकृत्यं कार्यः, सुसमृद्धतरस्य
पञ्चभिःपञ्चभिविषैः, सुसमृद्धस्य त्रिभिक्तिभिः, समृद्धस्य
त्रिभिरवेति वोद्धन्यम् । यत्पुनमनुनोक्तंः—

द्वौ दैंवे पितृकुत्ये त्रीन् एकैक मुभयत्र वा ।
भोजयेत्सुसमृद्धोपि न प्रसज्येत विस्तरे ॥
सित्त्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणसम्पदम् ।
पञ्चैतान् विस्तरो हान्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥

यच बृहस्पतिना-

एकैकमथवा द्वाँ त्रीन् दैवे पित्र्ये च भोजयेत्। सित्क्रियाकालपात्रादि न सम्पद्येत विस्तरे॥

इति, यदपि पुराणे—

देशकालवलालाभादेकैकमुभयत्र वा । शेषान्वित्तानुसारेण भोजयेदन्यवेश्वनि ॥ Smriti Cha.—Vol. V यस्मात् ब्राह्मणवाहुळ्यात् दोषो बहुतरो भवेत् । श्राद्धनायो मौननायाः श्राद्धतन्त्रस्य विस्मृतिः ॥ उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्यो निन्दा चाष्यन्नमोक्तृपु । वितण्डया परीवादो जल्पास्तेऽपि पृथग्विधाः ॥

इति, शेपान् आमन्त्रितान् अतिथिप्रभृतीन् । तदेतत्सुसमृद्धस्यापि यस्य ब्राह्मणवाहुल्ये सात्क्रियादिसंपादनासामध्यं
तद्विषयम् । यस्य तु सम्पादनसामध्यमिस्ति तद्विषयं शौनकादिवचनिमिति सर्वमनवद्यम् । न चात्रानाढ्यतया व्यवस्था
संभवति, 'द्वौ दैवे पितृकृत्ये त्रीन् एकैकमुभयत्र वा । भोजयेत्सुः
समृद्धोपि' इति मनुना आद्यविषयेऽष्यल्पसंख्याऽभिधानात् ।
यतु शह्वेनोक्तं—

भोजयेदथवाऽष्येकं ब्राह्मणं पङ्किपावनम् । इति, तदेतदेनेकब्राह्मणाद्यस्राभविषयम् । एवं निक्षितसङ्ख्याः न्वितान् विशान् स्वगृह एव स्थितान् उपगम्य निवेदयेत्। तथाचोक्तमत्रिणा—

प्रथमेऽहि निवासस्थान् श्रोत्रियादीत्तिमन्त्रयेत् ।

कथयेतु तदैवेषां नियोगं पितृदैविकम् ॥

सर्वायासविनिर्मुक्तैः कामक्रोधिवविजितैः ।

भवितव्यं भविद्गिः श्वो भूते श्राद्धकर्माणि ॥

इति । प्रथमेऽहि पूर्वेद्युरित्यर्थः । निवासस्थान् स्वकीयनिवास्थान् । मात्स्येऽपि—

एतान्निमन्त्र्यनियमान् श्रावयेत्पैतृकान् वुधः । अकोधनैदशौचपरैः सततं ब्रह्मचारिभिः॥ भवितव्यं भवद्भिश्च मयाऽपि श्राद्धकारिणा।

अक्रोधनैरित्यादिवचनं पठन् पैतृकान् पितृकर्माङ्गभूतान् नि मन्त्रिताविप्रान् श्रावयेदित्यर्थः । अक्रोधादिनियमः श्राद्धकर्तु र्यथा ममावश्यकस्तथा भवतामपीति वक्तुं मयाऽपि श्राद्ध-कारिणेसंशस्त्रापि पाठः । निमन्त्रितविप्राणां कर्तव्यमाहात्रिः—

ते तं तथेत्यविघ्नेन गतेयं रजनी यदि ।
यथा श्रुतं प्रतीक्षेरन् श्राद्धकालमतान्द्रिताः ॥
निमन्त्रिता विपास्तं निमन्त्रणकर्तारं 'तथाऽस्तु यद्यविघ्नेनेयं
रजनी गता' इत्युक्ता धर्मशास्त्रादौ यथा नियमजातं श्रुतं

तथैव तिन्नयमजातं प्रतीक्षेरन् प्रतिपालयेयुः । श्राद्धकालं श्वीप्यन्नपरिणामपर्यन्तामित्यर्थः । तथाच प्रचेताः—

स्वादन्नपरिणामातु ब्रह्मचर्यं द्वयोस्ततः ।
इति । ब्रह्मचर्यग्रहणं द्वयोर्निमन्त्रितानिमन्त्रकयोर्विहितनियमो
पल्ठक्षणार्थम् । निराहारानियमस्तु निमन्त्रणप्रभृति श्राद्धकर्मपरिसमाप्तिपर्यन्तमेवेत्याह अपस्तम्वः—' आरब्धे चाभोजनमा
समापनात्' इति । यतु वृद्धमनुनोक्तं—

निमन्त्र्य विपान् तदहो वर्जयेन्मैथुनं क्षुरम् । प्रमत्ततां च स्वाध्यायं क्रोधाशौचं तथाऽनृतम् ॥ इति, तत् सद्यस्कालश्राद्धविषयम् । निमन्त्रयीत पूर्वेद्युः तदहर्वा द्विजोत्तमान् । इति पुराणे सद्यस्कालपक्षस्याप्युक्तत्वात् । अयं च सद्यस्काल-पक्षः पूर्वेद्युः कथंचिन्निमन्त्रणासम्भवे भवति, असम्भवे परेद्युर्वा बाह्मणांस्नान्निमन्त्रयेत् ।

इति देवलस्मरणात्।

तस्मातु त्रथमं कार्य प्राज्ञेनोपनिमन्त्रणम् । अत्राप्तौ तद्दिने वार्शप वर्ज्या योपित्प्रसङ्गिनः ॥

इति मदालसावाक्येऽप्युक्तत्वाच । उपनिमन्त्रणं सित सम्भवे पूर्वेद्युः कार्यम् । तत्र कथि चिद्विपनिमन्त्रणापाप्तौ श्राद्धिदेने वा कार्यमिसर्थः । यदा तु तिहने निमन्त्रणं क्रियते तदा तिहन एव निमन्त्रितत्विनिवन्धनत्वािचयमानुष्ठानं स्यात् । निमन्त्रणं कदािचदन्येनापि कास्येदित्याह यमः—

निमन्त्रयीत सन्येन देवतार्थ द्विजोत्तमान । अपसन्येन पित्र्ये तु स्वयं शिष्योऽथवा स्नुतः ॥

इति । प्रचेता अपि--

सवर्ण त्रेपयेदाप्तं द्विजानामुपमन्त्रणे ॥ इति । एतेषु पक्षेषु पूर्वन्यायः श्रेयान्, सर्वाभावे त्वसवर्णमिष श्रुद्रव्यतिरिक्तं त्रेषयेत् ।

अभोज्यं ब्राह्मणस्यात्रं दृष्ठेन निमन्त्रितम् । इति यमेन श्द्रानिमन्त्रितस्यैव निषेधस्मरणात् । विशेषप्रति पेधस्य सामान्याभ्यनुज्ञानार्थता प्रसिद्धेव । एवञ्च भोज्यान्नेन स्वयं कृतं शिष्यकृतं श्र्वच्यतिरिक्तासवर्णकृतं च निमन्त्रण-मनिन्द्यं, तच भोक्तुं समर्थानां ब्राह्मणानामप्रत्याख्येयम्।

कामं प्रतिश्रवस्तेपामिनन्द्यामन्त्रणे कृते ।

इति देवलस्मरणात् । अनिन्द्यामन्त्रणे कृते तेषां निमन्त्रिः
तानां काममिस्त्विति प्रतिश्रवः प्रतिवचनं कर्तव्यमित्यर्थः । का
त्यायनेनाप्युक्तं—'अनिन्येनामन्त्रिते नापक्रमेत् शक्तेन न
प्रत्याख्यानं कर्तव्यम्' इति । अनेनार्थान्त्रिन्द्यामन्त्रणे भोकुमसामध्ये च प्रसाख्यानं कर्तव्यमेवेति गम्यते । अङ्गीकृतनिमन्त्रणस्याङ्गीकारात्पश्चाद्यि भोक्तुमसामध्ये सत्यातिक्रमो
युक्त इत्यर्थात् ज्ञापियतुमाह स एव—'विधिवत्केतनं परिगृह्य
शक्तसन्नापक्रमेत्' इति । केतनं परिगृह्य आमन्त्रणमङ्गीकृः
सेसर्थः । यत् यमेनोक्तं—

त्राह्मणं तु मुखं कृत्वा देवताः पितृभिस्मह ।
तदन्नं समुपाश्नान्ति तस्मात्तन्न व्यतिक्रमेत् ॥
इति, तत् अनिन्द्यामन्त्रितशक्तविषयमिति पूर्वोक्तेन न विरोधः।
यस्तु निमन्त्रितं त्राह्मणं त्यजाति तं प्रत्याह नारायणः—

केतनं कारियत्वा तु निवारयाति दुर्मितिः ।

ब्रह्महत्यामवामोति शूद्रयोनौ च जायते ॥

एतिसमन्नेनिस प्राप्ते ब्राह्मणो नियतक्शुचिः ।

यतिचान्द्रायणं कृत्वा तस्मात् पापात्ममुच्यते ॥

एनः पापम् । यतिचान्द्रायणं नाम चान्द्रायणिवशेषः । तदे-

तद् इीकृतकेतनस्य भोजनसमर्थस्य निवारणे साति द्रष्टव्यम् । यस्तु निमन्त्रणमङ्गीकृत्य भोजने समर्थोपि भोजयितारं त्य जाति तं पत्याह मनुः—

केतितस्तु यथान्यायं हव्यकव्ये द्विजोत्तमः । कथिश्चदप्यतिकामन् पापस्स्रकरतां व्रजेत् ॥ कथंचित् ष्रष्टात्त्रबहुदक्षिणालोभादिना, न पुनः भोजनासाम-ध्येनेअर्थः । तदेतत् आढ्यविष्रविषयम्। विद्यमानधनो यस्तु भोज्यान्नेन निमन्त्रितः ।

कथंचिदण्यतिक्रामन् पापस्स्करतां त्रजेत् ॥

इति स्मृत्यन्तरे विद्यमानधनस्य दोषस्मरणात् । एवश्च यदु-च्यते यमेन---

> आमन्त्रितस्तु यो वित्रो भोक्तुमन्यत्र गच्छति । नरकाणां शतं गत्वा चण्डाळेष्वभिजायते ॥

इति, यदपि नारायणेन—
आमन्त्रितस्तु यद्ग्गाद्धे कुर्वीतान्यस्य तु क्षणम् ।
संवत्सरकृतं पुण्यं तस्य नदयित दुर्मतेः ॥

इति, यदापि मत्स्येन-

निमन्त्रितास्तु गुणिना निर्धनेनापि साद्विजाः । नान्यसृष्टान्नलोभेन तमतिक्रम्य यान्ति हि ॥ निमन्त्रितास्तु येनादौ तस्माद्गृह्णन्ति नान्यतः ।

इति, अतोऽन्यैरपि प्रथमनिमन्त्रयितारमनतिक्रम्य तत एव

ग्रहीतव्यमित्यभिषायः । तदेतत्सर्वमाढ्यविषयमिति मन्तव्यम् । यस्तु तस्माद्गृह्णन् अन्यस्मादिष ग्रहीतुमिच्छिति तं प्रतिषेद्धमाह कात्यायनः— 'आमन्त्रितोऽन्यदन्नं न प्रतिगृह्णीयात्' इति । आमन्त्रितः पूर्वमन्येन निमन्त्रितस्तदीयादन्नादन्यदन्नं पश्चा-न्निमन्त्रकस्थानं तण्डुलादिरूपकमिष न प्रतिगृह्णीयादिसर्थः । यः पुनः प्रतिगृह्णाति तस्य दोषमाह देवलः—

पूर्व निमन्त्रितोऽन्येन कुर्यादन्यप्रतिग्रहम् ।
भुक्ताहारोऽथवा भुक्के सुकृतं तस्य नश्यति ॥
यस्त्वामन्त्रित आहूतोप्यनागमनेन कृतपादिश्राद्धकालातिपर्ति
करोति, तस्य दोप आदिपुराणे दर्शितः—

आमन्त्रितश्चिरं नैव कुर्याद्विपः कदाचन । देवतानां पितॄणां च दातुरह्नस्य चैव हि॥ चिरकाली भवेद्रोही पच्यते नरकाग्निना॥

इति । यस्तु निमन्त्रितो वा श्राद्धकर्ता वा ब्रह्मचर्यं न करोति, तस्य दोषमाह मनुः—

ऋतुकाले नियुक्तो वा नैव गच्छेत् स्त्रियं कचित् ।
ततो गच्छन्नवामोति हानिष्टं फलमेव तु ॥
ऋतुकाल इति वदन् स्वभार्यागमनेऽपि दोष इस्राह । नियुक्त
इति वदन् रागतः पृष्टिचिभावेऽपि दोष इत्याह । गौतमस्तु
श्राद्धकर्तुर्वृपलीगमने दोषाधिक्यमाह—'सद्यक्त्याद्धी श्रुदातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयते पितृन्' इति । श्राद्धं करिष्यमाणं कृतं

च विद्यते यस्येति श्राद्धी दाता । सद्यः तत्क्षणमारभ्य मासं नयतीसर्थः । मनुस्त्वामन्त्रितस्य शूद्रातरूपगमने दोषमाह— आमन्त्रितस्तु यक्क्षाद्धे वृपल्या सह मोदते । दातुर्येहुष्कृतं किश्चित्तत्सर्वमतिपद्यते ॥

यमस्त्वत्र दोषान्तरमाह—

आमन्त्रितस्तु यदश्राद्धे वृषल्या सह मोदते । भ्रमन्ति पितरस्तस्य तन्मासं शुक्लभोजनाः ॥ नियमान्तराणामतिक्रमेऽपि स एव दोपमाह—

आमिन्त्रतस्तु यदश्राद्धे अध्वानं प्रतिपद्यते ।
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं 'पांसुभोजनाः ॥
आमिन्त्रतस्तु यदश्राद्धे कल्ठहं कुरुते नरः ।
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं त्वश्रुभोजनाः ॥
आमिन्त्रतस्तु यदश्राद्धे भारमुद्रहते द्विजः ।
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं स्वेदभोजनाः ॥
आमिन्त्रतस्तु यदश्राद्धे हिंसां वा कुरुते द्विजः ।
तन्मासं पितरस्तस्य भवेयू रक्तभोजनाः ॥
आमिन्त्रतस्तु यदश्राद्धे आयासं कुरुते द्विजः ।
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पित्तभोजनाः ॥

इति । उशना आपि--

आमन्त्रितस्तु यश्श्राद्धे द्यूतं संसेवते द्विजः। भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं मलभोजनाः॥ इति । एवमुक्तदोपपरिहाराय ब्रह्मचर्यादिनियमेष्ववहितास्तिष्ठेयु रित्याह यमः—-

> आमन्त्रितास्तु ये विषाः श्राद्धकाल उपस्थिते । वसेयुर्नियताहारा ब्रह्मचर्यपरायणाः ॥ अहिंसा सत्यमकोधोऽदूरादागमनिकया । अभारोद्वहनं क्षान्तिः श्राद्धस्यौपश्रमो विधिः ॥ इति ॥ इति स्मृतिचन्द्रिकायां श्राद्धदिनात् प्राग्दिनकृत्यम्

## अथ श्राद्धदिनपूर्वाह्मकृत्यम्.

तत्र प्रचेताः—

श्राद्धभुक् प्रातरुत्थाय प्रकुर्याद्दन्तधावनम् ।
श्राद्धकर्ता न कुर्वात दन्तानां धावनं वृधः ॥
किं तर्िं श्राद्धकर्ता कुर्यादिसपेक्षिते देवलः—
तथैव यन्त्रितो दाता प्रातः स्नात्वा सहाम्वरः ।
आरभेत नवैः पात्रैरन्नारंम्भं च वान्धवैः ॥
तथैव श्राद्धकर्तुः उक्तिनयमानितक्रमणेव यन्त्रितो नियतः
अन्नारम्भं श्राद्धार्थान्नपाकारम्भं आरभेत कुर्यादित्यर्थः ।
नवैः पात्रैः अनुपहतैः पाकोपयोगिभिभाण्डैः वान्धवैः पाकोपयोगिभिरुपेतः दाता श्राद्धाधिकारी। पाके श्राद्धाधिकारिणा
यत्प्रथमं कर्तव्यं तदाहोशना— 'गोमयोदकैर्भूमिभाजनभाण्ड

SMRITI CHA.—-Vol. V. 26

शौचं कुर्यात् ' इति । गोमयानुलेपनेन महानसभूमिशुद्धिं कुर्यात् । उदकैरभ्युक्षणाहरणपकरणोक्तप्रकारेणाहृतैः भाजनानां गौधूमिपष्टादिप्रक्षेपणार्थानां शुद्धिं कुर्यादित्यर्थः । महानसभूभिसंस्कारानन्तरमाह देवलः—

तिल्ञानविकरेत्तत्र सर्वतो वन्धयेदजम् । असुरोपहतं सर्व तिल्ठैक्शुद्धचसजेन च ॥ पाकस्थानभाजनभाण्डशुद्धचनन्तरं पाकादिनाऽत्रादिकं निष्पा-दयेत् । तथाच स एव—

> ततोऽत्तं वहुसंस्कारैः नैकव्यञ्जनभक्ष्यवत् । चोष्यपेयसमृद्धं च यथाशक्तचुपकल्पयेत् ॥

वहुसंस्कारो राजभोज्याने योयः संस्कारः तेनतेनान्वितम्।
नैकव्यञ्जनभक्ष्यवत् अनेकव्यञ्जनभक्ष्योपेतम् । व्यज्यतेऽनेनान्नस्य रस इति व्यञ्जनमत्र सूपशाकादिकम् । यस्य रसांश
एव सेव्यो न द्रव्यांशः इञ्जल्खादि तच्चोष्यम् । पानार्थं
चापकफलरसादौ गुडादिपिष्टं संस्रज्य यत्क्रियते तत्पेयम् ।
चोष्यपेययोरनेकविधयोरनिपिद्धयोः सम्भवाचोष्यपेयसमृद्धमित्युक्तम् । चशब्दाल्लेह्यसमृद्धं चेत्यवगन्तव्यम् । अन्नादिकं
विहितत्रीह्यादिपकृति । कानि द्रव्याणि विहितानीत्यपेक्षिते
प्रचेताः—

कृष्णमापास्तिलाश्चैव श्रेष्ठास्स्युर्यवशालयः। महायवा त्रीहियवास्त्रथैव च मधूलिकाः॥ कृष्णाः श्वेताश्च लोहाश्च ग्राह्मास्स्युः श्राद्धकर्माण ।
यवाः स्फीतश्काः । शालयः कल्याः । राजशालिमहाशालिसुगन्धिकादयो जलजाः । महायवा त्रीहियवाश्च यवाविशेषाः।
मधूलिकारूयं धान्यान्तरम् । कृष्णाः स्थलजाः कृष्णवर्णा
त्रीहयः । श्वेताः स्थलजा महात्रीहयः । लोहाः जलजा रक्तशालयः, स्थलजाः षाष्टिकाश्च । अत्रिरपि—

अगोधूमं च यच्छ्राद्धं कृतमप्यकृतं भवेत् ॥

विना मांसेन यच्छ्राद्धं कृतमप्यकृतं भवेत् ॥

क्रव्यादाः पितरो यस्मादभावे पायसादिनः ।

इति । अनेन गोधूमप्रकृतिद्रव्यमपूपादि भक्ष्यं मांसमयं च भक्ष्यमवश्यमुप्रकल्पनीयामिति वचोभङ्गचा दर्शितम् । तत्र मांसभक्ष्योपकल्पनप्रकारमाह कासायनः—'छागोस्रमेषानालभ्य शेषान् क्रीत्वा लब्ध्वा वा स्वयंगृतानां वाऽऽहृस पचेत्' इति । उस्रा गौः । आलभ्य संज्ञपनं कृत्वेत्यर्थः । एतच्च कालि युगव्यतिरिक्तद्वापरादियुगविषयम् । तथाच कलियुगधर्मप्रकरणे—

वरातिथिपितृभ्यश्च पश्चपकरणिकया ।
इत्यादिवचने श्राद्धाद्यर्थं गवादिपश्वालभ्भनिवेधोऽस्माभिः
प्रदार्शितः । कलियुगे कयादिनाऽप्यासाद्य गोमांसं न पचेत्,
लोकविद्धिष्टत्वात् । अन्यान्यपि कीत्वा यथाकथि श्चल्डस्या वा
उपकल्प्यानि वायुपुराणे द्शितानि—

विल्वामलकमृद्रीकाः पनसाम्रातदाडिमम् ।
चव्यपालेयकाक्षोटखर्जूराणां फलानि च ॥
करेग्रः कोविदारश्च तालकन्दस्तथा विश्रम् ।
कालेयं कालशाकं च सुनिपण्णं सुवर्चला ॥
कर्दुरः कोञ्कणी द्राक्षा लिकुचं मोचमेव च ।
कर्कन्धः ग्रावकं चारु तिन्दुकं मधुसाह्यम् ॥
वैकञ्कतं नाळिकेरं शृङ्गाटकवरूपकम् ।
पिप्पलं मिरचं चैव पटोलं वृहतीफलम् ॥
सुगन्धि मत्स्यमांसं च प्रकल्प्यास्सर्व एव च ।
एवमादीनि चान्यानि स्वाद्नि मधुराणिच ॥
नागरं चात्र वै देयं दीधमूलकमेवच ।

इति । मृद्दीका द्राक्षा, 'मृद्दीका गोस्तनी द्राक्षा' इत्यमरसिंहेनाभिधानात् । आम्रातकं चूतवृक्षसदृशकपीतनदृक्षः—'द्रौ
पीतनकपीतनौ । आम्रातकः' इति तेनैवाभिधानात् । अक्षोटः
गिरिसम्भवस्तरुः । कशेरुः जलकन्द्विशेषः भद्रमुस्ताख्यः ।
काल्लेयं दारुहरिद्रा । सुनिषण्णं वितुन्नकाख्यं पत्रशाकं 'वितुन्नं सुनिषण्णकम्' इति शाकपकरणे अमरसिंहेनाभिधानात् । कर्दुरः श्रीपार्णकाख्यो वृक्षविशेषः । 'श्रीपाणका कुमुदिका कुम्भीकैटर्यकट्फलो ' इति तेनैवाभिधानात् । कोङ्कणी
कोङ्कणदेशपभवा द्राक्षा । लिकुचं जम्बीरफलतुल्यखर्वफलवान

गुल्मिविशेषः । मोचं कदळीफलम् । कर्कन्धः वदरी । तिन्दुकः स्मित्तसारकाख्यवृक्षः । 'तिन्दुकः स्मूर्जकः कालस्कन्धश्र सितसान्तकः' इत्यमरः। गृङ्गाटकं जलजिकाण्डकम् । वृहती कण्टकादिका, 'निदिग्धका स्पृशी व्याघ्री वृहती कण्टकारिका ' इत्यमरः। तस्याः फलं वृहतीफलम् । शेषाणि विल्वामलकपनसदाडिमचव्यख जूरतालकन्दविशवैकङ्कतनालिकेरिपप्णितमरिचपटोलानि प्रसि द्धानि । इतराण्यप्रसिद्धानि । एवमादीनि एवंपकाराणि । नागरं शुण्टी । दीर्घमूला तुण्डिकेरी तस्याः फलं दीर्घमूलकम् । पत्रचाम्रातकादिकं विहितसंस्कारद्रव्येरेव संस्कार्यम् । तानि चादित्यप्रराणे दिश्वतानि—

मधूकं रामठं चैव कर्पूरं मरिचं गुडम् । श्राद्धकर्मीण शस्तानि सैन्धवं मानसं तथा ।ः ब्रह्माण्डपुराणेऽपि—

चनुज्ञा गम्यते । अत्र यमः—

सैन्धवं छवणं चैव तथा मानससम्भवम् ।
पिवत्रे परमे होते त्रत्यक्षमिप नित्यशः ॥
एवं मृष्टात्रोपकल्पनं न श्राद्धमात्रविषयमिस्राह देवछः—
इष्टापूर्तमृताहेषु दर्शश्राद्धाष्टकासु च ।
पात्रेम्यस्तेषु कालेषु देयं नैव कुभोजनम् ॥
चशब्दान्महालयादिविशिष्टकालेष्विप कुभोजनं न देयमिति
समुचिनोति । एवंच निस्रश्राद्धादो दरिद्रकर्तृके कुभोजना

भक्ष्यं भोज्यं तथा पेयं यत्किञ्चित्पच्यते गृहे ।
न भोक्तव्यं पितॄणां नदिनवेद्य कथञ्चन ॥
पितॄणामिनवेद्य तस्मादन्नाद्वैश्वदेवादिकमिप न कार्यम् । तथाच
पैठीनसिः—

पितृपाकं समुद्घृत्य वैश्वदेवं करोति यः।
आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितॄणां नोपितष्ठिति ।।
इति । यमस्तु पकान्नोपहतिपरिहाराय पाकस्थानादितो वहिकार्यानाह—

मद्यपः स्वैरिणी या च परपूर्वापतिस्तथा।
नेव श्राडेऽभिवीक्षेरत्रावापात्मभृति कचित्।।
आवापः पाकं कर्तुं तण्डुलादीनां पिठरादौ प्रक्षेपः, तत्म
भृति भोजनिवणित्तपर्यन्तं कचित्पाकस्थाने भोजनस्थानेऽन्यत्र वा स्थितान् भोज्यपदार्थान् भुञ्जानांश्च विप्रान् श्राद्धकर्माण यथा मद्यपादयो नाभित्रीक्षेरन् तथा ते दूरत एवापाकरणीया इत्यर्थः। मद्यपादिग्रहणं अपशस्तप्राणिनामुपलक्षणार्थम्। अत एव मनुः—

चण्डालश्च वराहश्च कुक्रुटश्च तथैव च ।

रजस्वला च खक्जश्च नेक्षरन्नश्चतो द्विजान् ॥

होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिवीक्षितम् ।

दैवे कमीण पित्र्ये वा तद्गच्छिति यथातथम् ॥

इति ! होमे अग्नोकरणदेशे । प्रदाने अन्नसागदेशे । भोज्ये

भोज्योपकल्पनदेशे महानसादौ । चशब्दादन्यस्मिन्नपि स्थाने यदन्नादिकं चण्डालादिभिरभिनीक्षितं तद्यथातथं गच्छति असम्यग्भवतीत्यर्थः । तस्माच्छाद्धदेशादतिदृरतोपनेतव्या इत्यभिन्नायः । वराहो विद्वराहः, तस्यैवामशस्तत्वात् । अत एवोश्यनसा विशेषितः— 'विद्वराहकमार्जारकुकुटनकुलश्द्वरजस्वला- श्द्रीभर्तारश्च दृरतोपनेतव्याः ' इति । श्राद्धकाल इति शेषः । तथाच यमः—

कुकुटो विद्वराहश्च काकश्याध्य विडालकः।

वृपलीपितश्च वृपलः पण्डो नारी रजस्वला ॥

एते तु श्राद्धकाले वै वर्जनीयाः प्रयत्नतः।
श्राद्धकाले पाकोपमक्रमप्रभृतीत्यर्थ। तथाच व्यासः—

कापायवासाः कुष्टी वा पतितो श्रूणहाऽपि वा।

सङ्कीर्णयोनिविष्रस्य सम्बन्धी पतितस्य यः॥

वर्जनीया वृधैरेते निवापे समुपास्थिते।

निवापः पितृभ्यो दानं, 'पितृदानं निवापस्चात्' इत्यमरिसंहे नाभिधानात् । समुपस्थितशब्दात्पाकोपक्रमप्रभृति वर्जनीयाः न तु पितृभ्यो दानसमय एवेति गम्यते । यमोपि पुरुषेष्व-पनेयानाह—

खक्षः काणः कुणिः श्वित्री दातुः प्रेष्यकरो भवेत् । न्यूनाङ्गो वाऽतिरिक्ताङ्गस्तमप्यपनयेत्ततः । खक्षः पादविकल्रः । काण एकाक्षः । कुणिः एककरः । **वित्री कुष्ठी । देवलोपि**—

वीभत्समशुचिं नग्नं मत्तं धूर्ते रजहात्म्। नीलकापायवसनं छिन्नकर्णं च वर्जयेत्॥

वीभत्सो जुगुप्सितः। त्रह्माण्डपुराणेऽपि-

नम्रादयो न पश्येयुः श्राद्धमेतत्कदाचन । गच्छन्त्येतैस्तु दृष्टेन पितरोऽधः पितामहाः ॥

श्राद्धं श्राद्धार्थमन्नादिकम् । नयो वेदपरित्यागी । आदिशब्देन तत्प्रकारवैदिककर्मानुष्ठानपरित्यागिनो गृह्यन्ते । तथाचात्रैवोक्तं-

सर्वेपामेव भूतानां त्रयी संवरणं यतः।

ये वै त्यजन्ति तां मोहात्ते वै नग्नादयस्स्मृताः ॥ त्रयी वेदः, तां ये त्यजन्ति ते नग्नास्स्मृताः । ये तु तदर्थानुष्ठा-

नत्यागिनः ते न ब्रादयस्स्मृता इत्यर्थः । वायुपुराणेऽपि-

हथाजटी हथामुण्डी हथानम्रश्च यो नरः।

महापातिकनो ये च ते वै नग्नाद्यो नराः॥

वृथा वैदिकविधिमन्तरेणेत्यर्थः । यदि तु नग्नादयः श्राद्धार्थ

अन्नादिकं पश्येयुस्तदा किं कार्यमित्यपेक्षिते तत्रैवोक्तं—

अन्नं पद्मेयपुरेते तु यदि वा हव्यकव्ययोः।

उत्स्रष्टव्यं प्रदानार्थं संस्कारस्त्वापदि स्मृतः ॥

नप्रादिभिः दृष्टमत्रं उत्सृष्टव्यम् । आपिद तु तस्यैव नग्नादिद-र्शनजनितदोषापाकरणार्थं स्मृतः संस्कारः । कः पुनः संस्कार

इसपेक्षिते ब्रह्मपुराणं-

हाविषां संस्कृतानां तु पूर्वमेवापवर्जनम् । सत्संपृक्ताभिरद्भिश्च प्रोक्षणं तु विधीयते ॥ सिद्धार्थकैः कृष्णितिलैः कार्य चाप्यवकीरणम् । गुरुसूर्याग्निवस्तानां दर्शनं तु प्रयवतः ॥

अस्यार्थः—हिवपां हव्यकव्यानां नग्नादिद्र्शने सत्यपर्वजनमेव पूर्वं परित्याग एव मुख्यः कल्पः। आपित तु दोषापगम-हेतुभूतसंस्कारिसद्धये प्रशस्तमृत्तिकासंस्पृष्टाभिरिद्धः प्रोक्षणं, तथा गौरसर्षपैः कृष्णितिलैश्च अवकीरणं दृष्टहव्यकव्ययोरूपिर क्षेपणं कार्यम्। तथा गुरुसूर्यीग्निच्छागानां दर्शनं यथाऽ न्नस्य सिद्धचित तथा प्रयन्नतो व्यवधायकपरिश्रयणापनो-दनद्वारा कार्यमिति। अथवा जमदिग्ननोक्तामनशुद्धं कुर्योत्—

> शुद्धवत्योऽथ कूश्माण्ड्यः पावमान्यस्तरत्समाः । पूर्तेन वारिणा दर्भेरस्नदोषानपानुदेत्॥

शुद्धवत्यादिमन्त्रैरिममिन्त्रितमुदकं दमेरादाय मद्यपसौरिण्या-द्यभिवीक्षणप्रभवान्नदे । पानादार्थमवोक्षणं कुर्यादित्यर्थः । पाने निवन्दं स्तवामः इस्राद्या ऋचः शुद्धवत्यः । यदेवा देवहेळ नम् इस्राद्याः कूक्ष्माण्ड्यः । पवमानस्सुवर्जनः इत्याद्याः पावमान्यः । तरत्समन्दी धावति इत्याद्याः तरत्समाः । यदि तु मद्यपादिदर्शनप्रभवमन्नदोषं तदपनोदकेन संस्कारेण पूर्वो क्तेन वक्ष्यमाणेन वा सद्धस्मोदकहिरण्यस्पर्शनेन वाऽपनुदेत् तदा श्राद्धे तदन्नं भोज्यमित्याह सुमन्तुः—'चण्डालाद्यवे- क्षितमत्रमभोज्यमन्यत्र सद्भस्माहिरण्योदकस्पर्शनात् इति । मृ-द्भस्महिरण्योदकस्पर्शनरूपसंस्कारनिर्देशः पूर्वोक्तद्विमाकारसं-स्कारयोरपि पदर्शनार्थः ॥

इति स्मृतिचान्द्रिकायां श्राद्धादेनपूर्वीह्नकृत्यम्

अथं श्राद्धकर्माण वर्ज्यद्रव्याणि.

तत्र मदालसावाक्यं-

यचोत्कोचादिना प्राप्तं पीतताचदुपार्जितम् । अन्यायकन्याशुल्कोत्थं द्रव्यं चात्र विगर्हितम् ॥ पित्रर्थमेव मे यच्छेत्युक्ता यचाप्युपार्जितम् । तद्रर्जनीयं विद्वद्भिः तत्तद्भे श्राद्धकर्मणि ॥

उत्कोचादिना स्पृहाहेतुना स्तेयादिना । अन्यायकन्याशुरुकं गोमिथुनादधिककन्याशुरुकं, तेन प्राप्तं अन्यायकन्याशुरुकोत्थंम् । अत्र श्राद्धकर्मणि विगाहितं वर्ज्यमित्यर्थः । व्यासोपि वर्ज्यमाह—

वेदिविकयजं नेष्टं स्त्रिया यचार्जितं धनम् । न देयं पितृदेवेभ्यो यच क्रीवादुपार्जितम् ॥ धान्यादिष्विप वर्ज्यानाह स एव— अश्राद्धेयानि धान्यानि कोद्रवाः पुलकास्तथा । हिङ्गु दृष्येषु शाकेषु कालानलशुभास्तथा ॥ कोद्रवाः कोरदूषकाः 'कोरदूषसतु कोद्रवः' इत्यमरसिंहेनाभिधानात्। पुलकाः पुलाकाः कोद्रवापेक्षया स्वल्पधान्यानि 'स्वाः
त्पुलाकसतुच्छधान्ये ' इति तेनैवाभिधानात्। एवञ्च पुलकास्तथेति व्यासवचने पुलकशब्दमध्याक्षरे दिघीभाव आपित्वान्न
दोष इति मन्तव्यम्। द्रव्येषुं शाकादिसंस्काराधिद्रव्येषु हिङ्गाख्यं
द्रव्यमश्राद्धेयम्। ननु हिङ्गप्रतिषेधो न युक्तः—

मधूकं रामठं चैव कर्पूरं मिरचं गुडम् । श्राद्धकर्मणि शस्तानि सैन्धवं मानसं तथा ॥

इयादित्यपुराणे तस्य प्राह्यत्वेन स्मरणात् । सत्यं, विधिमति-पेथयोः द्वयोरिप दर्शनाद्धिङ्गविषये विकल्पो द्रष्टव्यः । एव-मन्यत्रापि यत्र यत्र विधिमतिषेधावेकस्येव दृश्येते तत्र वि-कल्पो वेदितव्यः । शाकेषु शाकानां मध्ये कालानलशुभा-ख्याः शाकविशेषाः अश्राद्धेयाः । तत्र कालाख्यः शाक-विशेषः कुठेरकाकृतिरिति देवस्वामिना निरूपितः । कुठेर-कोऽर्जकसदशः पर्णासः । 'अथ पर्णासे कठिअरकुठेरकौ । सितेऽर्जकोत्र' इत्यमरिसंहेनाभिधानात् । एवं च कृष्णार्जकः कालशब्देनोक्त इति मन्तव्यम् । अनलः चित्रकः, 'चित्रको विद्वसंद्वतः ' इत्यमरः । यल्लोके शुमं शाकिमति व्यपदिश्यते तदेवात्र शुभशब्देनोक्तमिति देवस्वामिनाऽभिहितम् । भरद्वा-जोपि—'मुद्रादकीमाषवर्ज द्विद्यानि द्यात्' इति । यानि पापाणयन्त्रभ्रमणेन द्विधा प्रायशो भिद्यन्ते तानि धान्यानि हिदळानि । आढकी शिम्बीधान्यविशेषः तुवरीनाम्ना प्रसि दः । मुद्गमाषाविष शिम्बीधान्यविशेषौ मुद्गमाषनाम्नेव प्रसिद्धौ । मापशब्देनात्र राजमाषो गृह्यते । न पुनः कृष्णमाषः—

वर्षा मर्कटकाः श्राद्धे राजमापास्तथैव च।

इति स्मृत्यन्तरे विशेषितत्वात् । मर्कटकाः तृणधान्यविशेपाः ।
तथाच तृणधान्यप्रकरणे वैजयन्त्यामुक्तं—'अय वन्यो मर्कटकस्समौ' इति । राजमापाः प्रायेण प्रादेशमात्रशिम्बीयुक्ताः ।
युष्कदशाया पाटलवर्णा अलसान्द्रनाम्ना प्रासिद्धाः । अत
एव वैजयन्त्यां 'अलसान्द्रो गजमाषः' इत्युक्तम् । मुद्गशबदान्नात्र कृष्णेतरमुद्गो गृह्यते । न पुन कृष्णमुद्गोपि—

कृष्णधान्यानि सर्वाणि वर्जयेच्छ्राद्धकर्मणि । न वर्जयेत्तिल्लांश्रंव मुद्गान् माषांस्तथैव च ॥ इति स्मृत्यन्तरे कृष्णानां तिल्लमुद्गमाषाणां प्रतिप्रसवदर्शनात् । कृष्णधान्येषु कुळुत्थादयोषि वर्ज्याः—

> कोद्रवा राजमापाश्च कुळुत्था वरकास्तथा। निष्पावाश्च विशेषेण पञ्जैतांस्तु विवर्जयेत् ॥ यावनाळानपि तथा वर्जयन्ति विपश्चितः।

इति चतुर्विशतिमतेऽभिधानात् । कुळुत्था मुद्गवतसूपयूपाद्यने-कोपकारकतया प्रसिद्धाः । कृष्णा अकृष्णाश्चेति द्विविधा अपि वर्ज्याः, कृष्णमुद्गादिवत् प्रतिप्रसवाभावात् । वरका वनमुद्गाः— वनमुद्गे तु वरकनिगूढककुलीमकाः।

इति वैजयन्यामुक्तत्वात् । निष्पात्रा अपि कुळुत्थवत्स्प्पाद्य-नेकोपकारकतया श्वेतिशिम्बीधान्यतया च मसिद्धाः । अत एव वैजयन्त्यां 'निष्पावः श्वेतिशिम्बिका' इत्युक्तम् । अयं नि-ष्पावप्रतिपेधः कृष्णानिष्पावविषयः—

कृष्णधान्यानि सर्वाणि वर्जयेच्छ्राद्धकर्मणि । इति स्मरणःत् । एवञ्च यदुक्तं मार्कण्डेयपुराणे — यवब्रीही सगोधूमौ तिल्लमुद्रास्ससर्वपाः । प्रियङ्गवः कोविदारा निष्पावाश्चात्र शोभनाः ॥

इति, तत् कृष्णेतरविषयमिति मन्तन्यम् । यावनाळा विन्ध्यदक्षिणतो महाराष्ट्रादिदेशे जोहळापरपर्यायप्रसिद्धाः ।
अत एव वैजयन्त्यां 'यावनाळास्तु जोहळाः ' इत्युक्तम् ।
मरीचिनाऽष्युक्तानि वर्ज्यानि—

कुळुत्थाश्रणकाक्श्राद्धे न देयाश्चैत्र कोद्रवाः । कटुकानि च सर्वाणि विरमानि तथैव च ॥ चणकाः अश्वानामत्यन्तप्रियाः प्रत्यन्तदेशव्यतिरिक्तदेशेषु स र्वत्र प्रसिद्धाः । विष्णुपुराणेऽपि--

श्राद्धे न देयाः पालङ्कचाः तथा निष्पावकोद्रवाः ।

मसूरक्षारवार्ताककुळुत्थाक्शणशिग्रवः ॥

पालङ्कचा मुकुन्दारूपं गन्धद्रव्यं, 'पालङ्कचा मुकुन्दः कुन्दकुन्द्रू ' इत्यमरसिंहेन गन्धद्रव्यनामानुशासनभकरणेऽभिधा-

नात् । मस्रोपि प्रसन्तदेशव्यतिरिक्तदेशेष्वतिप्रसिद्धो द्विद लिविशेषो मङ्गळ्यकापरपर्यायः । तथाऽमरसिंहः— 'मङ्गळ्यको मस्रः' इति । क्षारो यवक्षारादिः । वार्ताकं क्षुद्रवार्ताकसं ज्ञक्यृहतीफलं कण्टकारिकाख्य्यृहतीफलात् किञ्चित् स्थूलम् । शणशब्दो धान्यविशेषवचनः, 'शणः सप्तदळानि धान्यानि' इति धान्यप्रभेदेष्वभिधानात् । अस्य च स्वयंजातस्य सर्वदा प्रतिषद्धत्वात् । अत्र प्राप्तचसम्भवेऽपि कृष्यादिजातस्य प्राप्तिसम्भवात् प्रातिषेधो नानर्थकः । शियुः द्विविधः श्वेतपुष्पो रक्तपुष्पश्च । तत्र रक्तपुष्पस्य सर्वनिषद्धत्वेन प्राप्तचभावेऽ-पि श्वेतपुष्पस्य पत्रशाकत्वेन प्राप्तिरस्तीति प्रतिषेधोऽर्थवान् । विष्णुरपि वज्यीनाह—'भूतृणशियुसर्पपसुरसार्जककूष्माण्डाला वुकीवार्ताकपालङ्कचातण्डुलीयककुसुम्वमहिषीक्षीराणि वर्जयेत्' इति । भूतृणः—

छत्रातिच्छत्रपाछद्वौ मालत्तृणकभूस्तृणौ।
इत्यमरः। विसर्गाभावश्छान्दसः। यस्य नाळे ग्रन्थिस्थानेषु
परिमण्डला अवष्टमभका भवन्ति स भूतृणाख्यः शाकविशेषः।
सर्पपोत्र राजसर्षपो विवक्षितः, न तु सर्पपमात्रम् 'कुसुमभं
राजसर्पपम्' इति स्मृयन्तरे विशेषमितिषेषात्, विशेषमितिषेधश्च
शेषाभ्यनुज्ञानार्थः, ततश्च तद्विरोधाय तत्रैव सामान्यशब्दः
पर्यवस्यति । राजसपपसुरसानिर्गुण्डीलेशेष्वास्ररसमवेशनान्मामौ
प्रतिषिध्यते । अर्जकः श्वेतार्जकः । कुश्माण्डालावुकीशब्दौ

प्रसिद्धौ । वार्ताकपालङ्कचाशब्दौ प्रागेव व्याख्यातौ । तण्डु लीयकः प्रासिद्धः । अत एवामरसिंहेन 'तण्डुलीयोलपमारिपः' इति तण्डुलीयकमुद्दिक्यालपमारिपोऽनुशिष्टः । कुसुम्भशब्देनात्र कण्टकीवुसुम्भस्य प्रहणं, अकण्टकीकुसुम्भस्य सदाऽप्रतिपि-द्वत्वात् । द्विविधस्यापि कुसुम्भस्य नवपत्राणि शाकत्वेनोप-युज्यन्ते । तेन शाकत्वेन प्राप्तिसम्भवात्प्रतिपेधोऽर्थवान् । मत्स्योपि—

कुसुम्भं वीजपूरं च किपत्थं मधुकातसी ।

एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः मीतिमिच्छता ॥

किपित्थस्य फलत्वेन प्राप्तिसम्भवात् प्रतिपेधः । मधुकं यष्टि

मधुकं अस्य गन्धद्रच्यतया प्राप्तिसम्भवात्प्रतिपेधः । अतसी

शाकत्वेन प्रसिद्धेव । सुमन्तुरापि—'वीजपूरमापांश्च श्राद्धे न

दयात्' इति । वीजपूरको मातुलिङ्गकः-

फलपूरो वीजपुरो रुचको मातुलिङ्गकः।
इत्यमरः। मापाः कृष्णमाषव्यतिरिक्ताः। मार्कण्डेयोपिवर्ज्याश्चाभिषवा नित्यं शतपुष्पा गवेधुका।
जम्बीरजं फलं वर्ज्यं कोविदारस्तु निस्रशः॥

आभिषवाः क्षित्राः शुक्ता इति यावत् । शतपुष्पा शाकप्र-करणे अमरिसंहेनाभिहिता । गवेधुका शङ्काकारतृणधान्यसं-पादिका ओषिः, तस्या अदनीयत्वायोगात्तद्धान्यं प्रति-षिध्यते । जम्बीरफलमाईकादिशाकसंस्कारकतया भक्ष्यतया च प्रतिषिध्यते । कोविदारो युगपत्रकन्नक्षविशेषः । तस्य पुष्पं फलं वा कोविदारम् , तत्कोपलावस्थं शाकत्वेन प्राप्तं प्र-तिषिध्यते । शाट्यायनोषि—

मारिषं नाळिका चैव रक्ता या च कलम्वका ।
आसुरात्र मिदंसर्व पितृणां नोपितष्ठते ॥
इति । मारिषो जीवशाकं 'मारिषो जीवशाकस्यात्' इति
वैजयन्यां तच्च कुण्डलीयकसदृशं ततोपि स्थूलतरम् । अत एव
वैजयन्यां 'मारिषो जीवशाकस्त्यात्' इत्युक्तोक्तं 'अत्राहेषे
कुण्डलीयकः' इति । नाळिका दीर्घनाळा शिरासि स्वरूपफलान्विता । तस्याः फलस्य नाळभागस्य च शाकत्वेन प्राप्ते

प्रतिपेधः । कळम्बका जलसम्भवा वेणुपत्राकृतिः पल्लवान्वि-ता । द्विविधा खेता रक्ता च शाकत्वेन प्राप्ता रक्तेति वि-शेषणोपादानात्र खेतायाः प्रतिषेधः । स्मृतिरपि—

गान्धारिकापटोलानि श्राद्धकर्मणि वर्जयेत्।
इति । गान्धारिका तण्डुलीयक इति देवस्वामिना व्याख्यातम्।
पटोलानि । न तु लता । लतायाः पुल्लिङ्गत्वस्यैव साधुत्वात्,
अत एवामरसिंहेन लतापर्यायेषु 'पटोल्लः तिक्तकः पटुः'
इति पुल्लिङ्गतया दर्शितः । हारीतोपि— 'पालङ्कचापोतिकानालिकाकुसुम्भसुरसानिष्पावचणकादि श्राद्धे न दद्यात्'
इति । पोतिका सुताह्वया । वैजयन्त्यां 'पोतिका तु सुताह्या दत्यिभधानात्। यस्याः पत्रशाकसेवा निद्रातिशयकारिणी

सा पोतिका ज्ञेया । शेपाणि प्राग्वचारुयातानि । शङ्कोपि—
कृष्णजाजी विदश्चैव शितपाकी तथेव च ।
वर्जयेक्षवणं सर्वे तथा जम्बूफलानि च ॥
अवश्वतादाभिहतं तथा श्राद्धेपु वर्जयेत् ।

कृष्णजाजी कृष्णजीरकम् । विदः विदाख्यं छवणम् । शित-पाकी तु कीदशीति चिन्त्यम् । छवणं कृतछवणं 'कृतं च छवणं सर्वे वंशाग्रं च विवर्जयेत्' इति तेनैवाभिधा-नात् । उशनाऽपि—

> नाळिकाशणछत्राककुम्धम्मालावृविद्वरान् । कुभ्भीकञ्चकवृन्ताककोविदारांश्च वर्जयेत् ॥ वर्जयेदृक्षनं श्राद्धे काञ्चिकं पिण्डमूलकम् । करक्षं येऽपि चान्ये वै रसगन्धोत्कटास्तथा ॥

इति । छत्राकं शिलीन्ध्रं 'छत्राके तु शिलीन्ध्रस्थात्' इति वैज-यन्त्याम् । अलावूफलस्य पत्रादेरपि शाकत्वेन प्राप्तत्वात्प्रतिपेधः। कुम्भी श्रीपींणका, खर्वकाष्मियफलं, 'श्रीपींणका कुमुदिका-कुम्भी कैटर्यकद्फलों दल्यमरासिंहेनाभिधानात् । कञ्चकं द्वता-कारमलावुफलं 'दल्यकुम्भ्यां तु कञ्चका' इति वैजय-न्यामुक्तत्वात् । दन्ताकं वृहतीसद्दशस्थूलोद्भिदः फलं दन्ति भागेन सह फलशाकत्वेन प्रसिद्धम् । काञ्चिकमारनालकं धा-न्याम्लामिति यावत् । पिण्डमूलकं चिन्सम् । करअं चिरि- विस्वफर्ल 'चिरिविस्वो नक्तमालः कराजिश्चकरञ्जके' इत्यमरः। गृञ्जनं पलाण्डुविशेषः। एतच ल्रशुनादीनां दश्चविधपलाण्डु-विशेषाणामपि प्रदशनार्थे, ते च विशेषाः —

> लशुनं दीर्घपत्रश्च पिच्छगन्धो महौपधम् । फरण्डश्च<sup>2</sup> पलाण्डुश्च लतार्कश्च परारिका ॥ गृञ्जेनं यवनेष्टं च पलाण्डोर्दश जातयः ।

इति वदन दशविधावान्तरजातिष्वापि पलाण्डुशब्दः सामान्येन वर्तत इति दर्शयति । अत एवामरसिंहेन 'पलाण्डुन्तु सुक-न्दकः' इति सामान्यनामतयोक्तम् । अवान्तरजातिविशेषेऽपि पलाण्डुशब्दो वर्तते 'फरण्डश्च पलाण्डुश्च' इति विशिष्या-त्रैव प्रयुक्तत्वात् । पुराणेऽपि दशविधानां प्रदर्शनार्थं केचन विशेषा निषिद्धाः—

> लगुनं गृक्षनं चैव पलाण्डुः पिण्डमूलकम् । कलम्बी यानि चान्यानि हीनानि रसगन्धतः ॥ पिप्पलं मरिचं चैव पटोलं वृहतीफलम् । वांशं करीरं सुरससर्जकं भूस्तृणानि च ॥ अवेदोक्ताश्च निर्यासा लवणान्यौपराणि च । श्राद्धकर्मणि वर्ज्यानि याश्च नार्यो रजस्वलाः ॥

इति । हरिद्रक्तकन्दिवशेषो गृञ्जनः । 'हरिद्रक्ते तु गृञ्जनः ' इति वैजयन्त्यामुक्तत्वात् । श्वेतकन्दिवशेषः पलाण्डुः, 'पलाण्डौ तु

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> वैजयन्त्याम् .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> करण्यश्च (पाठः)

श्वेतकन्दो मुकुन्दकः ' इति तत्रैवोक्तत्वात् । लगुनाख्यस्य विशेषस्य भेदकधमें वैद्यकादौ द्रष्ट्वयः । वांशं करीरं वंशाङ्करः । 'वंशाङ्करे करीरोऽस्त्री ' इसमरः । सर्जकः पीतसाल्लकः । 'अथो पीतसालके । सर्जकासनवन्ध्कपुष्पित्रयक्ती वकाः ' इत्यमरः । अवेदोक्तिनिर्यासाः वेदे प्राह्यत्वेनोक्तिनर्यास्य लोहितिनर्यासाः वश्चनप्रभवाश्चेति यावत्। 'अथो खलु य एव लोहितो यो वाऽऽव्रश्चनान्निर्येषति तस्य नाश्यं काममन्यस्य ' इति श्रुतिः । लवणान्यौषराणि ऊषरप्रभवाणि कृतलवणानीति यावत् । याश्च नार्यो रजस्वलाः । त्रिरात्रा दूर्ध्वमप्यनिवृत्तरजस्काः । ताश्च वज्यी इत्यर्थः । क्षीरविशेषा अपि वज्यीः पुराणे दर्शिताः—

आविकं मार्गमौष्ट्रं च सर्वमैकशफं च यत्।
माहिपं चामरं चैव पयो वर्ज्यानि जानता॥
आविकं अवीनां पयः। मार्ग मृगीणां पयः। औष्ट्रं उष्ट्रीणां
पयः। एकशफा वडवादयः तासां पयः ऐकशफम्। चामरं
चमरीपयः। भरद्वाजोपि—

नक्तोद्धृतं तु यत्तोयं पल्वलाम्बु तथैव च । स्वल्पाम्बु कूक्ष्माण्डफलं वज्रकन्दं च पिष्पली ॥ तण्डुलीयकशाकं च माहिषं च पयो दिध । शिम्बिकानि करीराणि कोविदारं गवेधुका ॥ कुळुत्थशणजम्बीरकरम्भानि तथैव च ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ते सं. २-५-१

नीरसान्यपि सर्वाणि भक्ष्यभोज्यानि कानिचित् ॥
एतानि नैव देयानि सर्वस्मिन् श्राद्धकर्मणि ।
वज्रकन्दं कीदृशमिति चिन्त्यम् । शिम्विकानि शिम्वीधान्यानि
चणकादीनि । करम्भः दिधिमिश्रास्सक्तवः । 'करम्भो दिधिसक्तवः' इत्यमरः । माहिषं तु घृतं देयं, पयो दधीति विशेषितत्वात् । सर्वस्मिन् श्राद्धकर्मणीति वचनात् यद्यपि कूक्ष्माण्डफलादीनि निसश्राद्धेऽपि न देयानीति प्रतिभाति, तथाऽपि
प्रतिदिनं श्राद्धीयान्नसंपादनस्यातिदुष्करत्वािन्नसश्राद्धेतरसर्वश्राद्धकर्मणीति व्याख्ययम् । अत एव रामायणेऽभिहितम्—

इङ्गुदैर्वदरैर्विल्वैः रामस्तर्पयते पितृन् । यदत्रं पुरुषो भुङ्के तदन्नास्तस्य देवताः ॥ इति ॥ चतुर्विश्वतिमतेऽपि—

> यावनाळानपि तथा वर्जयन्ति विपश्चितः। तैलमप्यापीद प्राज्ञाः सम्प्रयच्छन्ति याज्ञिकाः॥ कन्दमूलफलालाभे एवमाहुर्मनीषिणः।

तैल्लामित्यत्रापि वर्जयन्ताति संवध्यते । यावनाळतेलादिनिषि-द्धमपि अनिषिद्धकन्दमूलफलालाभे याज्ञिकाः प्रयच्छन्तीत्येवं मनीषिण अहुरित्यर्थः । कन्दमूलफललाभे तु यावनाळादिकं न देयमिति व्यतिरेकाद्गम्यते । मृष्टाञ्चलाभे तु स्रुतरां न देय-मिति दण्डापूपनयाद्गम्यते । स्मृत्यन्तरे तु वर्ज्यमुक्तम्—

अतिशुक्तोग्रलवणं विरसं भावदूषितम् ।

राजसं तामसं चैव इव्यकव्येषु वर्जयेत्।। अतिशुक्तं अत्यर्थे-स्वाभाविकरसत्यागेन कालवशात्कुत्सित-रसान्तरापन्नम् । उग्रलवणं लवणाधिक्येनासह्यम् । पुराणेऽपि–

आसनारूढमन्नाद्यं पादोपहतमेव च ।
अमेध्यादागतैरस्पृष्टं शुक्तं पर्युपितं च यत् ॥
दिस्तिवन्नं परिदर्ग्धं च तथैवाग्रावलेहितम् ।
शर्कराकीटपापाणैः केशैर्यचाप्युपद्रुतम् ॥
पिण्याकं मिथतं चैव तथाऽतिलवणं च यत् ।
सिद्धाः कृताश्च ये भक्ष्याः प्रत्यक्षलवणीकृताः ॥
वाग्भावदृष्टाश्च तथा दुष्टैश्चोपहतास्तथा ।
वाससा चावधूतानि वज्यांनि श्राद्धकर्मणि ॥

इति । यद्त्रमवश्रयणान्तया पिचिक्रियया सिद्धं सन्मार्द्वार्थं पुनरुदकं निनीयावश्रयणान्तमेव पच्यते तत् हिस्तिवः, न तु यित्सिद्धंमेव पुनरौष्ण्यनिर्वाहार्थमग्नाविधिश्रयते । 'अत्युष्णं सर्वमन्नं स्थात्' इति वचनादौष्ण्यार्थं पुनराधिश्रयणाभ्यनु- ज्ञानात् । यस्य तु प्रथमपाकेन भक्षणयोग्यतेव न भवति तत्र पूर्वपाकस्थानिष्टत्तत्वात् पुनरुदकं निनीय पाकेऽपि श्राद्धे निस्मोजनादौ च नास्ति प्रतिषेधः। यत्र भक्ष्याविशेषसिद्धचर्थमुदक्तादिना पूर्वं पक्ता तैलादिना पाकः क्रियते तत्रापि न द्विस्तिवन्नता, विशिष्टभक्ष्यसिद्धिफलकपाचिक्रियाया उदके तेले च कियाया एकत्वात् । परिदग्धमतिदग्धम् । अग्रावलेहितं

यदर्थमुत्पादितं तिन्नर्वृत्तेः पागन्येन स्वादितम् । शर्करास्म्रक्षम पाषाणवत्कदिना मृद्धिशेषाः । कीटोत्र क्रिमिरमेध्यसेवी । पाषाणाः सुक्ष्मतरसर्पपादिकल्पाः । पिण्याकस्तौल्रिकयन्त्रे घनीभूततिलचूर्ण, 'तिलकलके च पिण्याकः' इत्यमरसिंहे नाभिधानात्। मथितं जलिमश्रणेन विना विलोडितं दिध। 'तक्रं ह्यदिश्विन्मथितं पादाम्ब्वर्धाम्बु निर्जलम्' इति तेनै-वाभिधानात् । सिद्धा भक्ष्याः स्वत एव भक्ष्यतया सिद्धा आमलकादयः । कृता भक्ष्या मापपिष्टादिना कृतवटकादयः। प्रत्यक्षलवणीकृताः प्रत्यक्षेण लवणेन लवणीकृताः सिद्धभक्ष्या-णां कृतभक्षाणां च प्रत्यक्षलवणीकृता इत्येतदिशेषणम्। प्रत्यक्षग्रहणं दध्यादिना वस्त्वन्तरेण प्रच्छादितलवणेन लव णीकृता ग्राह्या इति गम्यते । यद्यपि नित्यभोजने पर्युपि तस्य प्रतिपिद्धत्वादत्रापि तद्वर्जनं सिद्धं, तथाऽपि तत्राभ्यनु-ज्ञातस्य यवगोधूमादिपिष्टविकारस्थापि पर्युपितस्य श्राद्धे व र्जनीयत्वार्थे पर्युपितप्रतिषेध इति मन्तव्यम् । अअर्थप्रचुरद्र-व्येषु कूक्ष्माण्डादिषु दोषश्रवणाभावे निवृत्तिर्न भवतीति दोषोपि समृयन्तरे दार्शतः--

कूश्माण्डं माहिषं क्षीरमाढक्यो राजसपेपाः।
चणका राजमापाश्च ब्रान्ति श्राद्धं न संशयः॥
पिण्डालूकं च तुण्डीरं करमर्दाश्च नाळिकाम्।
कूश्माण्डं वहुंबीजानि श्राद्धे दत्वा त्रजन्त्यधः॥

पिण्डाळूकतुण्डीरे कीटशे इति चिन्से । करमर्दः कृष्णपाकफलः । 'कृष्णपाकफलाविम्रसुपेणाः करमर्दके' इत्यमरः । वहुवीजानि मातुलुङ्गादीनि । पुरुषार्थतया प्रतिपिद्धस्य सर्वस्य श्राद्धपरिपेशः न सिद्ध इति श्राद्धेऽपि प्रतिषेधार्थमुक्तं पट्त्रिंशन्मते—

क्षीरादि माहिषं वर्ज्यमभक्ष्यं यच कीर्तितम् । आदिग्रहणान्माहिषं दिध गृह्यते । 'माहिषं च पयो दिधि' इति भरद्वाजस्मरणात् । माहिषं च मांसं गृह्यते—

माहिषाणि च मांसानि तथा श्राद्धे विवर्जयेत् । इति विष्णुपुराणेऽभिधानात् । पुरुषार्थतया प्रतिपेधकशास्त्रेषु यदभक्ष्यं प्रकीर्तितं तचः सर्वे श्राद्धे वर्ज्यं श्राद्धकर्मणि न देयीमत्यर्थः ॥

इति स्मृतिचिन्द्रिकायां श्राद्धकर्मणि वर्ज्यद्रव्याणि.

अथ प्रसङ्गानित्यभोजने वर्ज्यद्रव्यविषयाणि कानिचिद्वचनानि स्टिख्यन्तेः

तत्र देवलः —

अभोज्यं प्राहुराहारं शुक्तं पर्युपितं तथा । अन्यत्र मधुसक्तुभ्यां भक्षेभ्यस्सर्पिपो गुडात् ॥ अत्र शुक्तपदस्यार्थो वृहस्पतिना दर्शितः—

अत्यम्लं शुक्तमाख्यातं निन्दितं ब्रह्मवादिभिः। इति ॥ अस्वायमर्थः — यदोदनसूपादिकं स्वतोऽनम्लमीपदम्लं वा ह्यस्त- नमद्यतनं वा दीर्घकालास्थातिभ्यां वा निजरसं हित्वाऽसर्थम-म्लीभवति तदेव लोके गुक्तमाख्यातं निसर्गतोऽत्यम्लं का-ज्ञिकादिद्रव्यमिति । पर्युपितमिष्मपकं सद्ग्राच्यन्तिरतं सदा अभो ज्यं श्राद्धभोजन इव नित्यभोजनादावष्यभोज्यमित्यर्थः । मध्वा दिकं पर्युपितमिप भोज्यमिति । भक्षा अपूपादयः । मधुनोपि सुरसत्वाय गुडवदेव पाकः क्रियते न भोजनदिनादन्येद्युः पकं मधु पर्युपितं भवति ।

नाद्याच्छास्त्रनिषिदं तु भक्ष्यभोज्यादिकं द्विजः। इति । अयमर्थः—'नापणीयमत्त्रमश्रीयात्र द्विःपकं न पर्युपि तम् 'इति ॥

घृतं वा यदि वा तैलं विशो नाधान्नखच्युतम्।
यमस्तद्गुचिं प्राह तुल्यं गोमांसभक्षणम् ॥
हस्तदत्ताश्च ये स्नेहा लवणं व्यक्षनानि च।
दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुक्षति किल्विपम्॥
एकेन पाणिना दत्तं शुद्रदत्तं न भक्षयेत्।
घृतं तैलं च लवणं पानीयं पायसं तथा॥
इसेवमादिशास्त्रनिपिद्धमापणीयमन्नादिकं दिजो नाद्यादिति।

'नापणीयमन्नमश्रीयात्' इत्युक्तस्य निषिद्धस्य कचिद्पवाद-माह स एव—

> अपूपास्सक्तवो धानास्तक्रं दिध घृतं मधु । एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डलेपो न चेद्भवेत् ॥

इति। द्विःपकात्रानिषेधस्यापवादोषि—'यद्यद्विःपकं तत्सर्वं नाश्नीयात्' द्विःपकं नाम तदुच्यते यत्प्रथमपाकत एव भक्षणयोग्यतया पकं सदिष मार्दवादिगुणान्तरं सम्पादियतुं पुनः पच्यते। एवश्च यक्तिके शाकादौ प्रथमपाकमात्रेण भक्षणयोग्यता न भवति किंतु सह्यतिक्तरसयुक्तो भवति तत्र प्रथमपाकस्थास मग्रत्वात्पुनः पाके कृतेऽपि न द्विःपकता भवति। यत्र भक्षवि शेषसिद्ध्यर्थे उदकादिना पूर्वे पक्षा तेलादिनाऽपि पाकः कियते तत्रापि न द्विःपकता भवति विशिष्टभक्ष्यसिद्धिफल कपिचिकियाया उदके तैले च क्रियमाणाया एकत्वादिति मन्तव्यम्। न पर्युपितमश्रीयादित्यस्थापवादमाह यमः—

अपूराश्च करम्भाश्च धाना वटकसक्तवः । शाकं मांसमपूर्वं च सूर्वं कृसरमेव च ॥ यवागूः पायसं चैव यचान्यत् स्नेहसंयुतम् । सर्वे पर्युषितं भोज्यं शुक्तं च परिवर्जयेत् ॥

अपूपाः यवगोधूमिष्टिविकारा मण्डकादयः । करम्भाः दिधि मिश्रितास्सक्तवः । धाना भृष्टयवतण्डुलाः । वटकाः माप्पिष्टम यास्तैलपकाः स्तोकतया कृताः प्रसिद्धाः । शाकं मांसं चान्येद्युः पकं, न पुनरन्येद्युराहृतं तावन्मात्रेण पर्युपितत्वायोगात् । एवश्चान्येद्युः पकमोदनं तिस्मन्नेव दिने संस्कारद्रव्याणि प्रक्षिप्य शाकविशेषतया किल्पतं पर्युपितमपि भोज्यमेवेत्यवन्यन्यम् । सक्तवो भृष्ट्यवतण्डुलपिष्टानि । पुनरपूपग्रहणं असारा Сна.—Vol. V.

गोध्मेतरचणकादिपिष्टिविकारस्थापूपप्रायस्यापि परिग्रहणार्थम् ।
सूपो मुद्राहक्यादिकृतं व्यक्षनम् । कृसरं भृष्टातंस्रचूणीमश्रमोदनम् । यवःगूः अल्पतण्डुस्रचूर्णीमेश्रं पेयरूपमत्रम् । पापसं पयसा शृतमत्रम् । यचापूपादिभ्य उक्तेभ्योऽन्यदोदनादिकं स्तेहसंयुतं दिधिष्टतादिना स्तेहद्रव्येणाभिघारितं सत्पर्यु
पितं सर्वे भोज्यं यावद्शुक्तं वर्तते । यदा तु पर्युपितमपूपा
दिकं स्तेहसंयुक्तभोदनादिकं वा शुक्तं जातं तदा तद्दि वर्ज
यदित्यर्थः । अभोज्यिमत्यनुकृत्तौ विसष्ठोपि—-'अत्रं पर्युपित
कामं तु दथ्ना घृतेन यदिभघारितमुपयुक्तीत' इति । अत्रं
पर्युपितमिस्रत्रानुदृत्तेनाभोज्यिमितिपदेन सम्न्वधः । दथ्ना घृतेन
वाऽभिघारितं सत्पर्युपितमन्नं कामसुपयुक्तीत अश्रीयादिसर्थः ।
अतप्रव मनः—

यत्किञ्चत् स्नहसंयुक्तं भक्ष्यभोज्यमगहितम् । तत्पर्युपितमप्याद्यं हिवक्शेषं तु यद्भवेत् ॥

उपयोजयेदिसनुष्ट्रत्तावापस्तम्वोपि—' उद्केश्वधाय कृतात्तं पर्यु पितम्' इति । यदा तु कृतात्तं उद्केश्वधायरात्रौ स्थापितं तदा तदत्तं पर्युपितमप्युपयुक्षीतेत्यर्थः । एवं काक्षिकं सम्पा-द्यितुं तण्डुलक्षाळनोदके निहितस्यात्रनिस्सावस्य राज्यन्तारे तस्य पर्युपितत्वेश्यभोज्यत्वं नास्तीति तज्जातस्य कािक्षकः स्याभोज्यत्वं सुतरां नास्तीति मन्तज्यम् । अश्वीयादिसनुष्टुः त्तौ शक्षालिखतावापि—'न पर्युपितमन्यत्र द्धिगुडगोधूमयवः पिष्टितिकारेभ्यः ' इति । न पर्युपितिमसस्य अश्वीयादित्यनु-हत्तेन पदेन सम्बन्धः । यद्यपि दिध गुडवन्न पाकासिद्धमिति न पर्युपितं. तेन तस्य पर्युदासो व्यर्थ इति प्रतिभाति । तथाऽपि नान्येद्यः पाकेन सिद्धत्वं पर्युपितत्वे प्रयोजकं किन्त्वदनीयतया साध्यत्विमाति दश्लोप्यद्नीयतया साधितस्य पर्युपितत्वमस्तीति तत्पर्युदासोऽर्थवानेव । याज्ञवल्क्यस्तु 'पर्यु-पितं वर्जयेत्' इति स्वोक्तस्य प्रतिप्रसवार्थमाह—

अस्तं पर्युपितं भोज्यं स्तेहाक्तं चिरसंस्थितम् । अस्तेहा अपि गोधूमयवगोरसविक्रियाः ॥

चिरसंस्थितिमाति पदं चिरसंस्थिता इति विपरिणामेन गोधूम-यवगोरसिधिकियाः इत्यत्रापि संवन्धनीयम् । अतएव मनुः—

> चिरास्थितमपि त्वाद्यमस्त्रेहाक्तं द्विजातिभिः। यवगोधूमजं सर्वे पयसां चैव विक्रियाः॥

इति । गोधूमिनिकियाः मण्डकाद्यः । यनिकियाः सक्त्वाद-यः । गोरसः क्षीरं तिह्नकाराः कूचिकाद्याः, 'कूचिका क्षीर-निकृतिः' इसमरिसहेनोक्तत्वात् । गोरसिनिकृतानिप ' शुक्तं चेत्परिवर्जयेत्' इति यमोक्तं द्रष्टव्यम् । भोज्यत्वेनोक्तस्य पर्युपितस्य सर्वस्यापि श्राद्धे वज्येत्वं पूर्वस्मिन् प्रकरणेऽभिहि-तम् । तेन भोज्यत्वात् श्राद्धेऽप्यनिपिद्धमिति भ्रमो न कार्यः। शक्षस्तु शुक्तद्रव्येष्विप किञ्चिद्धोज्यमित्याह—

द्धि भक्ष्यं च शुक्तेषु यचान्यद्धिसम्भवम् ।

ऋवीपपकं भक्ष्यं स्यात् सार्पेयुक्तिमिति स्थितिः ॥
अनिय्नकः ऊष्मा ऋवीषं, तेन पकं ऋवीपपकम् । धान्यराद्या
दिगतोष्मपकिमिति यावत् । तथाच 'नर्वीपपकस्याश्रीयात्'
इत्यापस्तम्बस्त्रं व्याचक्षाणेन धूर्तस्वामिनोक्तं— 'अनिय्नकः
ऊष्मा ऋवीपं तत्पकस्य प्रतिपेधः क्रियते' इति ग्रन्थेन ।
ऋवीपपकं गुक्तमिप सार्पेपा युक्तं भक्ष्यं स्यात् । न तद्रहिः
तमिस्रर्थः । दिधसम्भवं तक्रनवनीतादि । भक्ष्यं भक्षणार्हि
मिस्रर्थः । यमस्त्वापदि गुक्तस्य प्रक्षाळ्नात् भक्षणार्हता भव
तीत्याह—

शुक्तानि हि द्विजोऽन्नानि न भुकीत कदाचन ।
पक्षाळितानि निर्दोषाण्यापद्धमी यदा भवेत् ॥
एवं पर्युषितस्यापदि प्रक्षाळनाद्गक्षणाईता भवति । अतएव
तस्य भोजनेऽभ्यनुज्ञा तेनैव कृता—

मसूरमापसंयुक्तं तथा पर्युपितं च यत्। तत्तु प्रक्षाळ्तिं कृत्वा भुक्षीत ह्यभिघारितम् ॥

इति । वीजभूतधान्यादिकं भोज्यमपि भाविबहुफछहेतुविनाश-स्यात्यन्तानुचितत्वात् अनापदि पर्युपितवत् नेापभुजीतेसाह देवलः—

> न वीजान्युपयुक्षीत रोगापत्तिमृते बुधः। फळान्येपामनन्तानि वीजानां हि विनाशयेत्॥

इति । एपां वीजानामनन्तानि फल्लानि यस्मादुपयुङ्जानो वि-नाशयेत् तस्मादनापदि वीजानि नोपयुङ्जीतेत्यर्थः । स्वते। विशुद्धमप्याहारं मृतमक्षिकादिसंसर्गदृषितं वर्जयोदित्याह स एव-

> विशुद्धभिष चाहारं मक्षिकाकिमिजन्तुभिः । केशलोमनखैर्वोऽपि दृषितं पारिवर्जयेत् ॥

अनापदीति शेषः । अतएव सुमन्तुः—'केशकीटक्षुतवचोभिहतं श्वभिराघातं प्रेक्षितं वाऽदाध पर्युपितं पुनिस्सद्धं चण्डालावेक्षितमभोज्यमन्यत्र हिरण्योदकैः स्पृष्टात्' इति । क्षुतवचः क्षुतवशाज्जातो ध्वानः तेन अभिहतं उपहतम् । श्वभिरिति
बहुवचनं येपामवघाणमेक्षणे दोषावहे तादृशमाणिनां स्मृत्यनतरोक्तगवादीनां सङ्ग्रहार्थम् । अदाध पर्युपितं पर्युदस्तद्ध्यादिव्यतिरिक्तं पर्युपितम् । पुनिस्सद्धं द्विःपक्वम् । एतदुक्तं
भवति—विशुद्धाहारं मिक्षकादिसंसर्गतो दुष्टं संयज्य अदुष्टाहारं भुक्षीत असम्भवे तु मिक्षकादिमपास्याहारशुद्धचर्थं उदकेन मोक्षणं हिरण्यस्पर्शनं वा कृत्वा भुक्षीतिति । अदुष्टाहारानतरासम्भवेऽपि यद्वश्यं वर्ज्यं तदाह देवलः—

अवलीढं श्वमाजीरध्वाङ्क्षकुकुटमर्कटैः । भोजने नोषयुक्षीत तदमेध्यं हि सर्वतः ॥ ध्वाङ्क्षः काकः । ब्रह्मपुराणेऽपि—

श्द्रभुक्तावशिष्टं तु नाद्याद्वाण्डस्थितं कचित् ! इति । तेन भाण्डादुःहृतमन्यस्मिन् पात्रे निक्षिष्य देयम् । शूद्रोच्छिष्टवल्लशुनादिसंस्पृष्टमिप नाद्यात् । तथाच भविष्य त्पुराणे—

> सुरालशुनसंस्पृष्टं पीयूपादिसमन्वितम् । संसर्गादुच्यते तद्धि शुद्रोच्छिष्टवदाचरेत् ॥

इति । पीयूपं नवप्रस्तायाः गवादेः क्षीरम् 'पीयूपोभिनवं पयः' इत्यमरेणाभिधानात् । आदिशब्देन छत्राकादिसंस्पृष्टं गृह्यते ! संसर्गदुष्टवज्जात्या दुष्टमिप शाकादिकं नाद्यात् । 'तृन्ताकनाळिकापोतकुभुम्भाश्मन्तकाश्चेति शाकानामभक्ष्याः' इति पैठीनसिस्मरणात् । वृन्ताकं वृहतीसदृशस्थूछोद्भिदं फलं वृन्तभागेन सह शाकत्वेनपसिद्धम् । नाळिका दीर्घनाळा शिरिस स्वल्पफलान्विता, तस्याः फलस्य नाळभागस्य च शाकत्वेन प्राप्तेः पतिषेधः । पोतं पोतिका, 'पोतिका तु सुता ह्या' इति वैजयन्त्यामभिधानात् । यस्याः पत्रशाकसेवा नि द्रातिशयकारिणी सा सुताह्या श्रेया । अस्माकं त्वस्य स्वरूपं कीदृशमिति चिन्त्यम् । वृन्ताकं श्वेतमेवाभक्ष्यं—

गण्डूलं श्वेतवृन्ताकं कूक्ष्माण्डं च विवर्जयेत् । इति देवलेन वृन्ताकविशेषस्य प्रतिषेधात् । विशेषप्रतिषेधश्च शेषाभ्यनुज्ञानार्थ इति न्यायेन श्वेतेतरवृन्ताकभक्षणाभ्यनुज्ञा गम्यते । गण्डूलं कण्डूलाफलं अत्यन्तकण्डूतिजनकं बहुरोम युक्तं वर्षाकालभवम् । अत एवामरसिंहेन 'कण्डूला पावृषा यणी दत्युक्तम् । कूश्माण्डं कुम्भवद्वतुलं अदीर्घालावुसदशम्। कुसुम्भं कण्टकरहितमभक्ष्यं, अकण्टिकत्वविशिष्टस्य कुसुम्भस्य म्मृत्यन्तरे निषेधो विद्यत इति देवस्वामिनोक्तत्वात् । वृन्ताक-नाळिकापोतकुसुम्भानां च भक्षणे उज्ञनसा दोषो दर्शितः—

कुसुम्भनाळिकाशाकं द्वन्ताकं पोतिकं तथा।
भक्षयन् पतितस्तु स्यादपि वेदान्तगो द्विजः॥
इति । भविष्यत्पुराणे जातिदुष्टानां शाकानामुदाहरणतया कानिचिच्छाकान्युक्तानि—

लशुनं गुञ्जनं चैत्र पलाण्डुं कत्रकानि च ।
तार्वाकनालिकालात्रु ह्रावेयाज्जातिदृषितम् ॥
लशुनादिकं द्रव्यं संसर्गेण विनाऽषि लशुनत्वादिजात्येत्र दृष्वितमवेयाज्ञानीयादित्यर्थः । जासा दृषितिमिति ज्ञानस्य फलं अससिष दृष्टसंसर्गे निष्टत्तिः । लशुनाल्यित्रशेषस्य भेदको धर्मो वैद्यकादो द्रष्टव्यः, लशुनगुञ्जनपलाण्डुकाः पलाण्डुविशेषाः।
तत्र इरिद्रक्तवर्णविशेषो गुञ्जनः । 'हरिद्रक्तो गुञ्जनः' इति वैजयन्त्याम् । श्वेतकन्दिवशेषः पलाण्डुः, 'पलाण्डौ तु श्वेतः कन्दो मुकुन्दकः' इति तत्रैवोक्तत्वात् । एतच लशुनादित्रिविधपलाण्डुविशेषाभिधानं—

लशुनं दीर्घपत्रं च पिच्छगन्धो महौपधम् । वरण्यश्च पलाण्डुश्च लतार्कश्च परारिका ॥ गृञ्जनं यवनेष्टश्च पलाण्डोर्दश जातयः । इत्युक्तदशिवधपलाण्डूपलक्षणम् । महौषधवरण्यादीनामापि भेदो वैद्यादौ द्रष्टच्यः। कवकं छत्राकम्। वार्ताकं क्षुद्रवार्ताकसं-ज्ञकवृहतीफलं कण्टकारिकाष्ट्यवृहतीफलात् किञ्चित् स्थूलम्। कवकभक्षणे तु दोषा यमेन दार्शताः—

> भूमिजं वृक्षजं वाऽिष छत्राकं भक्षयन्ति ये। ब्रह्मब्रांस्तान्विजानीयाद्वस्वादिषु गर्हितान् ॥

इति । हारीतोपि दुष्टद्रव्यसंसर्गाभावे इपि वर्ज्यानाह-—न वटप्रक्षोदुम्बरद्धित्थनीपमातुलुङ्गानि वा भक्षयेत्' इति । द्धित्थं कपित्थफलम् । नीपं कदम्बपत्रम् । शेषाणि व्यक्तानि । मनुरपि—

लोहितान् द्वक्षानिर्यासान् त्रश्चनप्रभवांस्तथा ।
रोलुं गव्यं च पीयूपं प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥
लोहितान् द्वक्षानिर्यासान् लाक्षादीन् । त्रश्चनप्रभवान् निर्यासानिष शाल्मिलिनिर्यासप्रभृतीन् । लोहितग्रहणात् निर्यासत्वेऽिष
पाटलवर्णहिंग्वादेः श्वेतवर्णकर्पूरादेश्च न निषेधः । शेलुः श्लेष्मातकाख्या द्वशः । पीयूपोऽभिनवं पयः । गव्यपीयूषेतु विशेषो
ब्रह्मपुराणे दर्शितः—

घृतात्फेनं घृतान्मण्डं पीयूषमथवाऽऽर्द्रगोः। सगुडं मरिचाक्तं तु तथा पर्युपितं दिधे॥ दीर्णं तक्रमपेयं च नष्टस्वादुकफेनवत्।

अयमर्थः — घृतादुङ्ख्य तत्फेनमात्रं तदग्रमात्र च न पेयम् । तथा आईगोः पीयूपं यावदाईता सरजस्कता गावं पस्नुतिसमये

30

योनौ पवृत्ताऽनुवर्तते तावत् क्षीरमपेयम् । तथा यद्दि गुड-मरिचमिश्रं यत्पुर्युषितं तदप्यपेयम् । तथा यत्तकं दीर्ण द्वींघट्टनशून्यं अग्नितापादिना स्वतो वा स्फुटितं वहुदिनस्थि त्या संजातेन फेनेन युक्तं, अत्यर्थे शुक्ततया नष्टस्वादुक मपेयामाति । याज्ञवल्क्योपि वर्ज्यक्षीरमाह-

संधिन्यानिर्दशावत्सगोपयः परिवर्जयेत्। इति । तत्रसन्धिन्याः गोः पयः परिवर्जयेदित्येतत्स्फुटमुक्तं हारी तेन-- 'सन्धिनी वृपस्यन्ती तस्याः पयो न पिवेत् तदतुमः द्भवाति ' इति । वृषस्यन्ती कामुकी मैथुनेच्छावतीति यावत्। तदीयं पयः ऋतुमद्भवति । ऋतुमत्याः सम्वन्धि भवतीत्य-र्थः । अनेन एतदुक्तं भवाति—यावति काले मैथुने च्छाड नुरुत्तिस्तावति काले तस्याः पयो न पिवेदिति । तेन मैथु-नेच्छानिवृत्तौ तस्याः पयो न निषिद्धमिति मन्तव्यम् । 'अनि-र्दशायाः पयः परिवर्जयेत् ' इत्यस्यायमर्थः -- प्रसवप्रभृत्यनि र्गतद्शरात्रायाः पयः वर्जयेदिाते । एतच रजोनिवृत्तिका-लोपलक्षणार्थम् । तेन दशरात्रादर्वाग्रजोनिवृत्तौ नास्ति तत्र मतिषेधः । दशरात्रादुपर्यापे रजोऽनुवृत्तावस्ति मतिषेध इति बोद्धव्यम् । अतएव 'नवस्रुतायाः पयः न पिवेत् सरजस्त्वात्' इत्युक्ता हारीतेनोक्तं- 'सप्तरात्रादित्येके दशरात्रादिखपरे मा सेनापीयूपं भवतीति धर्मविदः दित । नवसूतायाः पयः सप्तरात्रादुपर्यपि पीयूपं भनतीत्येके। दशरात्रादुपर्यपि पीयू-. SMRITI CHA.—Vol. V

पं भवतीत्यन्ये मन्यन्त इत्यर्थः । एतेषु सप्तरात्रादिपक्षेषु यथा रजोनिद्वात्ति व्यवस्था द्रष्टव्या। 'अवस्मायाः पयः परिव-र्जयेत् इत्यस्यायमर्थः-अवत्सा चत्सशून्या मृतवत्सेति याः वत् । तस्याः पयः यावद्रत्सवियोगशोकानुवृत्तिः तावत् विव र्जयेदिति । अतएव 'पयो न प्रिवेत्' इसनुष्टत्तौ हारीतेनोक्तं--' हतवत्सायाः शोकाविष्टत्वात् नवस्रुतायास्सरजस्त्वात् ' इति । न च वाच्यं शोकाविष्टत्वादित्यस्य हेतुविवादरूपार्थवादत्वा-च्छोकनिवृतावपि मृतवत्सायाः पयो न पिवेदिति । सरज-स्त्वादिति हेतुसमाभिन्याहारात्। अतो हेतुरेवायं शोकावि ष्टत्वादिति, न हेतुवित्रगदार्थवादः । न च वाच्यं सरजस्त्वादि-त्यपि हेतुविन्नगदार्थवाद एव न तु हेतुरिति कथं तत्साहच र्यादस्य हेतुत्वं निश्वीयत इति । हेतुविवक्षयैव सरजस्त्वा-दित्यस्य प्रयुक्तत्वात् । यदि हेतुविवक्षया सरजस्त्वादिति न प्रयुक्तं स्वात् तदा द्शरात्रात्प्रागृध्वं यदा रजोनि-वृत्तिः तदा नवमसुतायाः पयः पेयमित्ययमर्थो यः प्रति-पादियतुमिष्टः सोत्रतिपादितो भवेत् । ततश्च 'सप्तरात्रादि-सेके दशरात्रादिसपरे मासेनापीयूपं भवतीति धर्मविदः' इसनन्तरोक्तस्य तदीयग्रन्थस्य अनिर्वाहस्त्वात् । तस्माद्धेतुत्वे-नैव सरजस्त्वादित्यस्वान्वयो नार्थवादत्वेन । तत्समभिव्या-हाराच्छोकाविष्ठत्वादिसपि हेतुत्वेनैवान्वयो नार्थवादत्वेनेत्यलं बहुनाऽतिप्रसङ्गेन । धर्मविद्भहणं रजोनिवृत्तिसंदेहस्याप्यभा-

वस्तत्रेति ज्ञापनार्थ कृतम् । तेन यदा सप्तरात्राद्पि रजोनिदृत्तिनिश्चयः तदा तत्पयःपानेऽपि न धर्महानिः । गन्यपीयूपवदजामिहिष्योरपि पीयूपमपेयम् । तथाच वासिष्ठः— 'गो
महिष्यजानामिनिर्दशम्' इति । पयो न पेयामिति शेषः ।
गौतमोपि वर्ज्य क्षीरमाह— 'संधिनीयमस्स्यन्दिनीनां च'
इति । क्षीरं वर्ज्यमिति शेषः । स्यन्दिनी स्वतःपस्तवन्क्षीरस्तनी । यममूः यमळपस्तिनी । वोधायनोपि— 'क्षीरमपेयं
विवत्साया अन्यवत्सायाश्च' इति । श्रङ्कोपि 'सर्वासां द्विस्त
नीनां क्षीरमभोज्यतया वर्ज्यम्' इति । मनुरपि —

आरण्यानां च सर्वेषां मृगाणां महिपीं विना।

इति । महिपीं विना आरण्यमिहपीव्यतिरिक्तानामिस्रर्थः।

मृगाणामिस्रत्र पूर्वत्र श्रुतेन पय इति पदेन सम्बन्धः। वज्यीनीति अनेकावान्तरवाक्यशेषतया उत्तरत्र तिष्ठति। तेनास्यापि
वर्ज्यत्वमिधियते । यद्यपि मृगाणामिति पुछिङ्गिनिर्देशात्पुं
व्यक्तयः प्रतीयन्ते, तथाऽपि पयःपदसम्बन्धायोग्यत्वपिरहा
राय पुछिङ्गेन व्यक्तिमाश्रयेव विवक्षितिमिति प्रस्तेतव्यम्।
ततश्रायोग्यत्वानवगतेः पयःपदेन सम्बन्धो युज्यत एव।
गौतमोपि— 'नित्यमाविकमपेयमौष्ट्रमैकशफं च' इति नित्यमिनवदशायामनिभनवदशायां चेसर्थः। औष्ट्रं उष्ट्याः पयः।
ऐकश्रफ्मेकशफाया वडवादेः पयः। एवश्र गोमहिष्यजानामेव
पयः पेयं नान्यस्या इत्यनुसन्धेयम्। अत एव शक्षः—

माहिषं गव्यमाजं च भोज्यं क्षीरेषु निर्दिशेत्। आपस्तम्बस्तु ब्राह्मणव्यतिश्किस्य कपिछापयो वर्ज्यमित्याह-क्षात्रियश्चैव वृत्तस्थो वैश्यश्शुद्रोऽथवा पुनः। यः पिवेत्कपिछाक्षीरं नरकानेत्यपुण्यकृत्॥

तेन ब्राह्मणव्यतिरिक्तः किपछागोक्षीरं प्रयक्षेन विवर्जयेदि-त्यभिप्रायः। ब्राह्मणस्यापि हृतशेषव्यतिरिक्तकिषछाक्षीरपाने दोषो भविष्यपुराणे दर्शितः—

कापिलं यः पिवेच्छूद्रो नरकेन विपच्यते।

हुतशेषं पिबेद्विमो विमस्त्यादन्यथा पशुः ॥
इति । हुतशेषे पीते विमस्य जन्मान्तरेऽपि विमत्वं भवाति ।
अन्यथा हुतशेषव्यतिरिक्तकपिलाक्षीरे पीते विमस्य जन्मान्तरे पशुत्वं भवतीत्यर्थः । क्षीरवर्जनविधानादेव तत्स्पृष्टःयापि
वर्जनं पीयूपस्पृष्टवर्जनवदुन्नेयम् । क्षीरवर्जनविधानादेव तद्दि
कारस्यापि कूर्चादेर्वज्येत्वं सिद्धं, कूर्चादिविकारे क्षीरस्य
सद्भावात् । अतएव क्षीरे वर्जायेतव्ये तद्रसवतोपि पायसादे-

क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः ।

सप्तरात्रवतं कुर्यात्प्रयंत्रेन समाहितः ॥

इति । भक्ष्यत्रीह्यादिविकारस्यापि देवताभ्यो निवेदनार्थं वैदि

र्वर्जनं कार्यमिति मीमांमायां प्रतिपादितम् । अतएव नि

षिद्धक्षीरविकाराणां भक्षणे निषिद्धातिक्रमस्य कृतत्वात्प्राय-

श्चित्तमाह शङ्घः---

कमार्गेण लोकिकमार्गेण वेषिकित्यतस्य निवेदनात्प्रागपाञ्यत्व-मुक्तं याज्ञवल्क्येन—

देवतार्थं हिवाईशयुलोहितव्रश्चनांस्तथा ।

इति । यथा संधिन्यादिपयः परिवर्जयेत् तथा देवतार्थं देवताभ्यो निवेदनार्थं लोकिकमार्गेण परिकल्पितमन्नं हिवः
वैदिकमार्गेण परिकल्पितं पुरोडाशादिकं शियुग्नदिकं च परिवर्जयेदिसर्थः । एवञ्च सन्धिन्यदिपयोवद्यद्यपि देवतार्थान्नस्य
पुरोडाशादिहविषश्च सदा परिवर्जनं प्रतिभाति । तथाऽपि
देवतानिवेदनात्प्रागेव प्रतिषेधो वेदितव्यः । अतएव पित्रादिदेवतार्थमुदाहृत्योक्तं यमेन—

भक्ष्यं भोज्यं तथा पेयं यिकिञ्चित्पच्यते गृहे।
न भोक्तव्यं पितृणां तदिनवेद्य कथञ्चन ॥
इति । शिग्रुः शोभाञ्जनः । स च रक्तकुसुमः परिवर्जनीयोन श्वेतकुसुमः । स्मृत्यन्तरेऽपि 'रक्तशिग्रुं वर्जयेत्' इति वि
शिष्टस्येव निषेधो विद्यत इति देवस्वामिनाऽभिधानात् । शिः
ग्राहिजातिगर्हितवदाश्रयगर्हितमपि वर्जनीयं, तथाचाङ्गिराः—

द्विविधं गहिंतं घोक्तं निसमझं मनीषिभिः।
जातितो गहिंतं चैव तथैवाश्रयगहितम्।।
अभोज्यानां विजानीयादन्नमाश्रयगहिंतम्।
छश्चनादिकमत्रं यत्तज्ज्ञेयं जातिगहिंतम्॥
इति । अभोज्यानामन्नं यत्तदाश्रयगहिंतं विजानीयात्। य

छश्चनगृञ्जनच्छत्राकादिकमन्नमदनीयं दुष्टद्रव्यसंसर्गेण विनाऽपि छश्चनत्वादिजातिनयैव मन्वादिभिर्निषिद्धं तज्जातिगर्हितं ज्ञेय-मिसर्थः। याज्ञवल्क्यस्तु प्रातिषद्येनाश्रयगर्हितमाह—

कद्येवद्धचोराणां क्षीवरङ्गावतारिणाम् ।
वैणाभिशस्त्रवाधुष्यगणिकागणदीक्षिणाम् ॥
चिकित्सकातुरकुद्धपुंश्वलीमत्तविद्धिपाम् ।
कूरोग्रपतितत्रासडाम्भिकोच्छिष्टभोजिनाम् ॥
अवीरस्त्रीस्वणेकारस्त्रीजितग्रामयाजिनाम् ।
शस्त्रविक्रयिकर्मारतन्तुवायश्वद्यत्तिनाम् ॥
चेलधावसुराजीवसहोपपतिवेश्मनाम् ॥
पिशुनानृतिनोश्चैव तथा चाकिकविन्दनाम् ।
एषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥

इति । यो लोभाद्विद्यमानमिप धनं न भुङ्को न ददाति स कद-र्यः । तथाच स्मृतिः—

> आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रदारांश्व पीडयेत्। लोभाद्यः पितरौ भृत्यान् स कदर्य इति स्मृतः॥

वद्धो निगळितः, असिद्धो वा । चोरक्टीवाँ प्रसिद्धौ । रङ्गा-वतारी पछादिः । वैणो वीणावादी । आभेशस्तः पतनीय-कर्मकरत्वेनाभियुक्तः । वार्धुष्यं निपिद्धवृद्धचुपजीवनं तेन तद्धान् लक्ष्यते । गणिका वेश्या । गणः सङ्घः । दीक्षी दी- क्षणीयेष्ट्यादिजनितदीक्षाख्यसंस्कारवान् । दीक्षाख्यसंस्कारवत्तं चावभृथेष्टेः प्रागेव अवभृथेष्ट्या तत्संत्कारापगमात् एवञ्च दीक्षणी येष्ट्यनुष्ठानप्रभृति अवभृथेष्ट्यनुष्ठानपर्यन्तं दीक्षितस्याभोज्याः न्नत्वमनया स्मृत्या प्रतिपादितिमिति यद्यपि प्रतिभाति । तथाऽपि—'सांस्थितेऽग्नीपीमीये यजमानस्य गृहेऽशितव्यम्' इत्यादिश्रुत्या सत्यपि दीक्षाख्यसंस्कारे अग्नीपोमीयपश्चयागसमाप्तेः पागेव अभोज्यान्नत्वमनया स्मत्याऽप्युक्तमिति मन्तव्यम्। चिकित्सको भिषक् । आतुरः पापरोगग्रस्तः । पापरोगाश्च देवलेन दर्शिताः—

वातव्याध्यक्षमरीकुष्ठमेहादरभगंदराः । अर्शस्संग्रहणीत्यष्टौ पापरोगाः प्रकीर्तिताः ॥

वातव्याधिः पक्षमारकादिः । अद्यमरी मूत्रकुच्छ्रम् । मेहो मधुमेहादिः । उद्रं जंलोदरादिः । इतरे प्रसिद्धाः । कुद्धो धृताभ्यन्तरकोपः । पुंश्रली असती । मत्तो धनादिगर्वितः । परिधिकारशीलः । विद्धिद् शत्रुः । कूरो निर्देयः । उग्रः परदुः-खोत्पादनपरः । पतितो महापातकी । त्रात्यः पतितसावित्री-कः । डाम्भिकः ख्यातिलाभादिप्रयोजनानुसन्धानेनैव धर्मानुः ष्टाता । उच्छिष्टभोजी परभुक्तोज्झिताझभोजनशीलः । अवीरस्त्री निष्पतिस्रुता । अवीरा निष्पतिस्रुता । इत्यमरिसहेनाभिधानात् । स्वर्णकारः कटकमकुटादिस्वर्णविकारकारी । स्त्रीजितः सर्वकार्यपु स्त्रीवश्वर्ता । ग्रामयाजी अनेकग्रामयाजकः शस्त्रविः

ऋयी खड्गादिविक्रयजीवी। श्वष्टतिः श्ववृत्तवान् सेवक इति यावत् । नृशंसो घातुकः । राजा जनपदपुरपालकः रजको वस्त्रादिरागकर्ता। यः प्राणिववधेन जीवाते स वधजीवी। चेलधावः वस्त्रप्रसाळकः । सुराजीवः सुराविक्रयी । सहोपपतिवेदमा भार्याः जारसहित १ इः । एषां कदर्यत्वादिदोषदुष्टानां त्रैवर्णिकानामन्नं सोमलताविक्रयादिदे । पदुष्टस्य त्रैवार्णिकस्यात्रं कद्येत्वादिदोपदु-ष्टुस्वामिसम्बन्धात् परम्परया दुष्टमन्नं न भोक्तव्यमित्यर्थः। यद्यपि दीक्षितात्रस्याश्रयकृतदुष्टत्वाभावः, तथाऽपि वचनवलादे वाभोज्यत्वम् । अन्यदापि त्रैवाणिकात्तं स्वाश्रयगींहतमभोज्यं वचो-भङ्गचा पैठीनसिराह—'सांवत्सारिकघण्टिकग्रामकूटात्रं विपं परिवित्तिपरिविविदानीवद्धमजननवृष्ठीपतिदिधिपूपतिपुनर्भू पु-त्राणां रुधिरम्' इति । सांवत्सरिको ज्यौतिपिकः । घाण्टि-को निचण्टुकारेण निरूपितः—'राज्ञां प्रवोधसमये चण्टाशि-ल्पस्तु घाण्टिकः ' इति । ग्रामकूटो ग्रामेऽनन्याधीनतक्षकः 'कूटतक्षोऽनधीनकः' इत्यमरः । विषं विषवदभक्ष्यम् । य-स्मिन् अकृतदारे ज्येष्ठे कनिष्ठेन दारपरिग्रहः क्रियते स ज्येष्ठः परिवित्तः। य आधानानि ज्येष्ठेनाकृतानि करोत्यः सौ कनिष्ठः परिविविदानः । विद्धपजननो विद्धशिक्षः। दिधिपूपतिः पुनर्भूपति । रुधिरं रुधिरवद्भक्ष्यम् । यमोपि-

चकोपजीवी गान्धर्वः कितवस्तस्करस्तथा । ध्वजी दारोपजीवी च शुद्राध्यापकयाजकौ ॥

कुलालश्चित्रकर्मा च वार्श्विषश्चर्मीवक्रयी । इति । अभोज्यान्न इति रोषः । चक्रोपजीवी शाकटिकः । ध्वजी मद्यविक्रयी । कुलालः कुम्भकारतृत्त्युपजीवी । रोषाणि प्रसिद्धानि । समुखन्तरेऽपि—

तथा राजभृतस्यात्रं चोरस्यात्रं तथैव च।
स्तके मृतके चात्रं स्वर्गस्थमिप पातयेत् ॥
अवलिप्तस्य मूर्खस्य दुष्टवृत्तस्य दुर्मतेः।
अन्नमश्रद्दधानस्य यो भुक्के श्रूणहा स वै ॥

इति । राजभृत्यादीनामन्नमसन्तगर्हितं, तेन यन्नाद्वर्ज्यमित्यभि-प्रायः । अविष्ठिप्तो गार्वेतः । सांवत्सिरिकघाण्टिकादीनामपि त्रैवर्णिकान्तर्गतानामेवान्नं प्रतिपिध्यते । न तु श्रुद्रादिजात्यन्तर्ग-तानां, तेषां स्वरूपेण प्रतिपेधात् । तथाच समुस्रन्तरे—

> बाह्मणस्य सदाऽश्रीयात् क्षत्रियस्य तु पर्वसु । प्रकृतेष्वथ वैश्यस्य शुद्रस्य न कदाचन ॥

पक्ततेषु प्रस्तुतेषु विवाहादिषु पहोत्सवेष्वित्यर्थः । ब्राह्मण-स्वेत्यादिषु अन्निमिति शेषो द्रष्टव्यः। एवंच क्षत्रियाणामन्नं पर्वसु भोक्तव्यम् । कद्यादिक्षत्रियाणामन्नं पर्वस्विप न भोक्तव्यम् । वैश्यानामन्नं विवाहादिमहोत्सवादन्यत्र न भोक्तव्य-म् । कद्यादिवैश्यानामन्नं विवाहाद्युत्सवेष्विप न भोक्तव्य-मित्यनुसन्धेयम् । श्द्रस्य न कदाचनेत्यनेनैव श्द्राज्ञघन्यस्य प्रतिलोमस्यान्नं सुतरां नाश्रीयादिति गम्यते । याज्ञवल्क्यः श्रदेष्विप केपाञ्चिद्झं भोज्यमिसाह— श्रदेषु दासगोपालकुलिमत्रार्थसीरिणः। भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत्॥

दासः कीतकादिः। गोपालो गवां पालियता। कुलिमत्रं पितृपितामहादिक्रमागतः सखा। सीरो लाक्कलं, तेन कृषिफलं लक्ष्यते, ततश्च कृषिफलं अर्थसीरपदेनोक्तम्। नापितो वप नादिकर्मकर्ता श्रृदः। एते दासादयः श्रृदेषु श्रृद्राणां मध्ये भोज्यान्नाः। यश्च श्रृदः क्रीतबिद्वजायात्मानं निवेदयित तवा-हिमिति समर्पयित सोपि भोज्यान्न इत्यर्थः। दासादयश्चात्र स्वकीया एव विवक्षिताः। अतएव देवलः—

स्वदासो नापितो गोपः कुम्भकारः कृषीवलः । ब्राह्मणैरपि भोज्यात्राः पञ्चैते शृद्रयोनयः ॥

एवश्च यदीया दासाद्यस्तस्यैव तेषामत्रं भोज्यं नान्यस्यति मन्तव्यम् । दासाद्व्यतिरिक्तशूद्रात्रभोजने दोपमाह दक्षः—

श्द्रान्नरसपुष्टाङ्गस्त्वधीयानोपि नित्यशः । जुह्दन्वाऽपि जपन्वाऽपि गतिमृध्वी न विन्द्ति ॥ वसिष्टोपि—

श्दान्नेनोदरस्थेन योपि गच्छित मैथुनम् । यस्यानं तस्य तत्पुत्रः अन्नाच्छुक्टं पवर्तते ॥ हारीतोपि—

> श्र्द्रान्नेन तु भुक्तेन जटरस्थेन यो स्तः । स वेसरत्वमुष्ट्रत्वं श्र्द्रत्वं चोपगच्छाते ॥

अङ्गिरा अपि—

षण्मासं यो द्विजो भुङ्के शूद्रस्थात्नं विगर्हितम् । स च जीवन् भवेच्छूदो मृतश्च श्वाःश्मिजायते॥

अतं पक्रमामं च । यत्तु सुमन्तुनोक्तम्—
गोरसं चैव सक्तंश्च तैलं पिण्याकमेव च ।
अपूपान् भक्षयेच्छूद्रात् यच्चान्यत्पयसा कृतम् ॥
यदिष हारीतेन—

कन्दुपकं स्नेहपकं पायसं दिध सक्तवः।
एतान्यश्द्रात्रभुजो भोज्यानि मनुरत्नवीत्॥
अपूपादिपचनार्थे परिमण्डलतया कृतमयोमयं पात्रं कन्दुः,
तत्र पकं कन्दुपक्रम्। स्नेहेन तैलादिद्रव्येण पकं स्नेहपक्रम्।
अश्दात्रभुजो द्विजस्य। यदण्यिङ्गरसा—

पात्रान्तरगतं ग्राह्यं श्र्दात्स्वग्रहमागतम् ॥

इति । अन्नमिति देषः । यदपि विष्णुपुराणे—

सम्मोक्ष्य विद्वान् गृह्णीयाच्छूदान्नं गृहमागतम् ।

इति । यतु शक्वेन-

गृहात्परार्थे भूम्यर्थे गवार्थेषु विशेषतः ।
श्रोत्रियेण तु भोक्तव्यं श्द्राणां तु यमोऽत्रवीत् ॥
तदेतत्सर्वमापद्विषयम् । एवमिश्रविहीनस्थात्रमप्यापद्विषय एव
भोज्यं, 'अग्निहीनस्थ नात्रमद्यादनःपदि' इति याज्ञवल्क्यस्मः
रणात् । ससप्यधिकारे श्रौतस्मार्तादिपारेग्रहमकुर्वतो विधाने

नोत्सृष्टाग्नेश्चात्रमनापदि न भुझीतेत्यर्थः। अनेनार्थादाग्निहीनस्वान्त्रमापद्यद्यादित्युक्तं भवति । आपद्यपि यतिवानपस्थयोरत्रं नाद्यात्। तथाच श्लोकापस्तभ्वः—

द्वावेवाश्रमिणौ भोज्यो ब्रह्मचारी तथा गृही । मुनेरत्नमभोज्यं स्यात्सर्वेषां लिङ्गिनां तथा ॥ इति । भोज्यौ भोज्यान्नौ । मुनिः वानप्रस्थो यतिश्च । लिङ्गि-नां अवेदोक्तलिङ्गिनाम् ।

> इति स्मृतिचिन्द्रिकायां नित्यभोजने मांसव्यतिरिक्तः वर्ज्यद्रव्यविषयाणिः

अथ नित्यभोजने वर्जनीयमांसद्रव्यविषयाणि कानिचिद्रचनानि लिख्यन्ते.

तत्र मनुः---

एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्याभक्ष्यमशेषतः । मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधि भक्षणवर्जने ॥

मांसस्य भक्षणे वर्जने च विधि प्रवक्ष्यामीत्यर्थः । तत्र मांस भक्षणे प्राप्ते विधिकथनं निषेधकथनेन विना न सम्भवतीति प्रथमं मनूक्तमेव निषेधवचनं प्रदर्शते—

> नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्। न च प्राणिवयस्खर्ग्यस्तस्मान्मांसं वैविवर्जयेत्॥

समुत्पत्तिं च मांसस्य वधवनधौ च देहिनाम् । प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् ॥ इति । पाणिहिंसा मा भूदिति सर्वस्माद्रागप्राप्तमांसभक्षणानि वर्तेत, न तु प्रत्यवायभयादित्यर्थः । अत्रोक्तं तेनैव-न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने। परिचा भूनानां निवृत्तिस्तु महाफला ॥ इति । अनेन मांसभक्षणे प्रखवायाभावाञ्चोकविद्वेषाभावाच फलार्थित्वाभावे मांसं भक्षयेदिति विधिरशीदुक्त इति मन्त व्यम् । निवृत्तेस्तु महाफलसाधनत्वं च तेनैवोक्तम्-फलमूलाशनैर्मेध्यैर्मुन्यन्नानां च भोजनैः। न तत्फल्लमवाभोति यन्मांसपरिवर्जनात् ॥ इति । एवमुक्तफलार्थिनामपि केषु चिद्विषयेषु मांसं भक्षितन्य-मित्याह स एव-

मोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणस्य च काम्यया। यथाविधि नियुक्तश्च प्राणानामेव चासये ॥ मोक्षितं भक्षयेन्मांसं ऋतौ पश्ववयवभूतं हृद्यादिमांसं इष्टि शिष्टं भक्षयेत् । ब्राह्मणस्य च काम्यया निमान्त्रितब्राह्मण-स्येच्छया मांसं भक्षयेत् । इष्टैस्सहोपभुज्यतामिति स्वेच्छा-पूर्वकोक्तचनुज्ञातं श्राद्धशिष्टं मांसं श्राद्धकर्ता भक्षयेदिति यावत् । यथाविधि नियुक्तश्च विधिवच्छाद्धे निमन्त्रितो ब्राह्मणः पित्राद्युदेशेन त्यक्तं मांसं भक्षयते । प्राणानामेव चात्यये मांसं भक्षयेत्। भेषजत्वेन दुर्भिक्षादावन्नालाभेन वा यत्र मां-समक्षणमन्तरेण प्राणधारणमशक्यं तथाविधविषयेऽपि मांसं भक्षयेत्। एवं च प्रोक्षितादिविषयचतुष्ट्यादन्यत्र फलार्थिनां मांसभक्षणं वर्जनीयम्। फलार्थित्वाभावे तु नावश्यं वर्जनीय-मिति सिद्धम्। यत्पुनस्तेनोक्तम्—

असंस्कृतान् पश्रुन् मन्त्रेर्नाद्याद्विपः कदाचन । इति तदापे फर्लाथिविषयम् ।

न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने।
इति वाक्यत्रयं यत्र प्रातिपद्येन निषेधो न विद्यते तद्विपयम्।
प्रातिपद्येन निषेधाविधिषु सत्सु पुरुषस्य निवृत्तिसिद्ध्यर्थं
निषिद्धकरणे दोषकल्पनस्यावक्यकत्वात्। तेन परस्तीगमने
वेक्यागमने वा नानाविधदोषसद्भावात् प्रातिपद्येन निषिद्धमांसभक्षणेऽपि नानाविधदोषाः सन्त्येव। अतएव शक्केन प्रातिपद्येन निषिद्धमांसभक्षणे प्रायश्चित्तमुक्तम्— विद्वराहग्रामकुक्कुटकुम्भिकभक्षणे द्वादशरात्रं पयः पिवेत्' इति। विद्वराहादिमांसभक्षणे निषेधो मनुना प्रातिपद्येन दर्शितः—

कव्यादान् शकुनीन् सर्वान् तथा ग्रामनिवासिनः।
अनिर्दिष्टांश्चैकशफान् टिट्टिभं चैव वर्जयेत्॥
कलविक्कं प्रवं हंसं चक्राक्षं ग्रामकुकुटम्।
सारसं रज्जुदालं च दात्यूहं शुकशारिके॥
प्रत्युदान् जालपादांश्च कोयष्टिनखाविष्किरान्।

निमज्जतश्च मत्स्वादान् सौनं वल्लूरमेव च ॥ वकं चैव वलाकां च काकोलं खञ्जरीटकम्। मत्स्यादान् विदुराहांश्च मत्स्यानेव च सर्वशः ॥

इति । ऋव्यं मांसं, तद्त्तीति ऋव्यादः । ये ऋव्यादाः श कुनयस्तान् युधादीन् वर्जयेत् । ग्रामवासिनः शङ्कनयः। पारावतप्रभृतयः, तानपि वर्जयेत् । अनिर्दिष्टान् अज्ञातान् अज्ञातावान्तरजातिविशेषान्, मृगपक्षिण इति शेषः। 'अज्ञा-तांश्र सगद्विजान् ' इति याज्ञवल्क्यस्मरणात् । एकशफान-श्वादीन् वर्जयेत् । निष्ठुरज्ञब्दभाषी पक्षिविशेषः टिट्टिभः । तथाच वैजयन्यामुक्तम्—' टिट्टिभस्तु कटुकाणः' इति । कल विङ्कश्चटकः। प्रवो जलकुकुटः। हंसः प्रसिद्धः। चक्राङ्गश्च-कवाकः। कुकुटः प्रसिद्धः। सारसः पुष्कराह्वयः। स च दीर्घगळजङ्घो नीलाङ्गः पिक्षविशेषः। रज्जुदालो दृक्षकुद्धः। दात्यूहः कालकण्टकः स च जलसमीपचरः। शुकः प्रसिद्धः। तस्य स्त्री शारिका । चञ्चा पत्युद्य भक्षयन्तीति पत्युदाः क्येनादयः। जालपादा जालाकारपादाः। कोयष्टिः कीदर्श-इति चिन्त्यः । नर्वेविकीर्य भक्षयन्तीति नखविष्किराः चकोरादयः। निमज्जतश्च मत्स्यादाः निमज्ज्यनिमज्ज्य म-त्स्यान् भक्षयन्तीति तान् । सूना हिंसास्थानं, तत्र हतस्य मांसं सौनम् । वल्लूरं शुष्कमांसम् 'उत्तप्तं शुष्कमांसं स्या-त्तद्वरुत्ं त्रिलिङ्गकम्' इत्यमरः। वकवळाके प्रसिद्धे। का- कोलः गिरिकाकः । वृद्धकाको वा । यो मेघपर्यन्तमाकाशारो-हणं लीलया करोति स च खझरीटः । मत्स्यादान्, अनि-मज्जतोपि । विडुराहाः ग्रामसूकराः । मत्स्यानेव च सर्वशः सर्वभकारान् मत्स्यान् वर्जयेत् । अनन्तरोक्तस्यापवादमाह स एव—

पाठीनरोहितावाद्यौ नियुक्तौ हव्यकव्ययोः ।
राजीवास्सिहतुण्डाश्च सशक्ताश्चैव सर्वशः ॥
पाठीनो वहुदंष्ट्रो पत्स्यः, 'सहस्रदंष्ट्रः पाठीनः' इत्यमरः ।
रोहितो रक्तवर्णः । एतौ पाठीनरोहितौ हव्यकव्ययोनियुक्तौ निवेदितौ दत्तौ निमन्त्रितेनाद्यौ भक्ष्यावित्यर्थः । राजीवाः पद्मवर्णाः, राजिमन्तो वा । सिंहतुण्डाः सिंहमुखाः ।
सह शक्तैदशक्तव्याकारैः पृष्ठभागतो वर्तन्ते इति सशक्काः ।
एतेषु सिंहतुण्डादयः सर्वशः निमन्त्रितेरनिमन्त्रितेश्च भक्ष्याः ।
सशक्तानां भक्ष्यत्वं वेदाध्ययनहीनपुरुषाभित्रायेणोक्तं—

मत्स्यान् सशल्कान् सर्वान् वै वेदाध्यायी विवर्जयेत्। इति यमस्मरणात्। देवछोपि पातिपद्येन निपेधमाह—

जलूककुररक्येनगृद्धकुकुटवायसाः ।
चकोरकोकिलौ रज्जुदालकश्चापमहुकौ ॥
पारावतकपोतौ च न भक्ष्याः पक्षिणः स्पृताः ।

उल्लूको घूकः । योन्तरिक्षे चरन् जलान्तर्वितनं मत्स्यादिकं इयेन इव निपसादते स कुररः । चकोरः चन्द्रिकास्वादकः । यः राकुनसूचकत्वेन प्रसिद्धो हरितपीतवर्णः खर्वकायः पित्त विशेषः स चापः। मद्गुः जलकाकः 'मद्गुस्तु जलवायसः' इति वैजयन्त्याम्। शेषाः प्रसिद्धाः। एवं यत्र यत्र प्रातिप-चेन प्रतिषेधस्स्मर्यते तत्र निषेधविधिमतिक्रम्य भक्षणे कृते प्रस्वायो न मांसमात्रभक्षण इत्यनुसन्धेयम्। अत एव शङ्के-नाप्रतिषिद्धानां मांसं भक्ष्यमिति दशियतुं केचन पित्रमृगाणा-मप्रतिषिद्धानामुपलक्षणतयोक्ताः।

> तित्तिरिं च मयूरं च लावकं च कपिअलम्। वार्घीणसं वर्तिकं च भक्ष्यमाह यमस्सदा॥

लावकः स्वजातीयैस्सह कलहकारी पक्षिविशेषः। किपञ्जलः शरुः। स च चित्रवर्णपक्षः। 'चित्रपक्षे शरुकिपञ्जले' इति वैजयन्सामिधानात्। वार्धीणसः खङ्गाख्यो स्गः 'गण्डके खङ्गखिङ्गनौ, वार्धीणसो गणोत्साहः' इति तत्रैवाभिधानात्। वितिकः पक्षिविशेषः। शेषाः प्रसिद्धाः। वार्धीणसग्रहणमः प्रतिषिद्धपश्चमृगाणां प्रदर्शनार्थम्। अतएव मनुः—

श्वाविधं शल्यकं गोधां खड्गकूर्मशशांस्तथा । भक्ष्यान्पञ्चनखेष्वाहुरनुष्ट्रांश्चेकतोदतः ॥

श्वावित् श्वभक्षको व्याघ्रविशेषः। न तु श्रत्यः, पौनरुक्तचा-पत्तेः। श्वाविच्छ्व्दः श्वभक्षकव्याघ्रविशेषेऽपि प्रसिद्धः। अत-एवापरार्केण सेघा श्वावित् इति व्याख्याय स च श्वभक्षको व्याघ्रविशेष इत्युक्तम्। श्रत्यकः श्रत्यः, स च शलाकास-Smrit Cha.—Vol. V. 32 तिभतनूरुहशाली मृगविशेषः। गोधा विलेशया ईपन्नकुलसदशी। इतरे प्रसिद्धाः। अनुष्ट्रांश्चेकतोदतः पश्नां मध्ये उष्ट्रव्यति रिक्तान्। एकतोदतः महिषमेषप्रभृतीन् भक्ष्यानाहुरिति सम्बन्धः। उष्ट्रग्रहणं गवादीनामपि प्रदर्शनार्थम्। अतएव देवलः—

अभक्ष्याः पशुजातीनां गोखरोष्ट्राश्वकुञ्जराः । सिंहो व्याघ्रश्च शरभसपीजगरकास्तथा ॥ आखुमूपकमाजीरनकुलग्राम्यसूकराः । श्वस्रगालदृकद्वीपिगोलाङ्गूलकमर्कटाः ॥

इति । व्याघ्र इति पूर्वमुक्तत्वात् द्वीपिशब्दो व्याघ्रविशेषपरः । गोलाङ्गुलो वानरविशेषः । मर्कटग्रहणं पञ्चनखानामुपलक्षणम्। अतएव न भक्षयेदित्यनुद्वत्तौ मनुनोक्तं 'सर्वान् पञ्चनखांस्त-था' इति । सर्वान् भक्ष्यत्वेन पूर्वोक्तश्वाविच्छल्यकगोधाख-द्वकूर्वशशब्यतिरिक्तानित्यनुसन्धयम् । शङ्कोपि भक्ष्यमांसमाह—

माहिषं त्वाजमारभ्रं मार्ग रौरवमेव च । भक्ष्यमांसं समुद्दिष्टं यच्च वै पार्षतं भवेत् ॥ वराहांश्च तथा भक्ष्यानाहारण्यनिवासिनः॥

उरस्रो मेपः, तस्य मांसमौरस्रं, मृगो हरिणः तस्य मांसं मार्गे, रुकः कृष्णसारिवशेषः 'रुक्षेहान् कृष्णसारः' इति वैजयन्यां, तस्य मांसं रौरवं, पृषतः अतिस्थूलविन्दुप्रमाणक-शुक्कवर्णतन् रुह्कतमण्डलशतेंश्चित्रितो हरिणविशेषः, तस्य मांसं पार्षतं, तथाऽरण्यनिवासिनो वराहान् भक्ष्यानाहेत्यन्वयः । एवम्रक्तभक्ष्यमांसप्रतिपादकवचनैर्भक्षणीयेषु भक्षणमात्रेण प्रत्यः । वायो नास्तीति गम्यते, न तु भक्षणाय प्राणिवधे कृतेऽपीति । प्राणिवधमकृत्वा मांसार्जनसम्भवात्, 'न हिंस्यात्सर्वा भूता-नि' इति हिंसाप्रतिपेधाच ।

योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया।
स जीवंश्च मृतश्चेव न कचित्सुखपेधते।
स वसेत्ररके घोरे दिनानि पशुरोमभिः।
सम्मितानि दुराचारो यो हन्सविधिना पशुन्॥

इति मनुयाज्ञवल्क्यस्मरणाच । यत्तु मनुनोक्तम्— अनुमन्ता विश्विता निहन्ता क्रयविक्रयी । संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चैत्र घातकाः ॥

इति, तत्र क्रयविक्रियखादकादेर्घातकत्वाभिधानं हन्तृणां क थिक्षत्मेरकभूतस्य न तूदासीनस्येति मन्तव्यम्, उदासीनस्य कथिक्षदिप हननकर्तृत्वाभावात् । अतएव देवलः—

पञ्च पञ्चनला भक्ष्याः धर्मतः परिकीर्तिताः ।
गोधा कूर्मदशशद्भविच्छल्यकश्चेति ते स्पृताः ॥
हिंसामन्तरेण विक्रयाद्यैरुपादाय पञ्चनलाः भक्ष्याः परिकीर्निता इत्यर्थः । यद्यप्यत्र पञ्चग्रहणमवधारणार्थः, तथाऽपि 'त्वविधं शल्यकं गोधां खड्जकूर्मशशांस्तथा' इति मानवे खड्जन्मांसस्य भक्ष्यत्वाभिधानमविक्दं, भित्रविषयत्वात् । नित्य-

भोजनिवषयं देवलवचनम् । मानवं तु श्राद्धविषयम् ,
सङ्गमांसभिवेदन्नमक्षय्यं पितृकर्माणि ।
इति खङ्गमांसस्य श्राद्धे फलश्रुतिदर्शनात् ॥
इति स्मृतिचिन्द्रकायां नित्यभोजने
वर्जनीयमांसविषयाणि.

अथ श्रादे तृप्तचातिशयहेतुभूतद्रव्यविषयाणि कानिचिद्रचनानि लिख्यन्ते.

तत्र मनुः—

हविर्याचिररात्राय यचानन्त्याय कल्पते । पितृभ्यो विधिवद्दत्तं तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥

यद्धिः पितृभ्यो विधिवद्दत्तं चिररात्राय कल्पते चिर-कालानुस्यूतिपतृतृप्तये, यज्ञानन्त्याय अत्यन्ताचिरकालानुस्यूत-पितृतृप्तये कल्पते, तथाभूतहविरिदानीं प्रवक्ष्यामीसर्थः, तत्र तावत्प्रतिक्षातं क्रमेण यज्ञिररात्राय कल्पते तदाह स एव—

तिलेबीहियवैर्मा पैरद्भिर्मूलफलेन वा ।

दत्तेन मासं शीयन्ते विधिवतिपतरो तृणाम् ॥
तिलादिचतुष्ट्यग्रहणं ग्राम्यौषधीनां सप्तानामुपलक्षणार्थम् ।
तत्र ग्राम्याभिरोषधीभिः मासं शीयन्ते । तासां पुष्कलानामभावे किञ्चदन्नसहितैरवादिभिर्मासं शीयन्त इसर्थः ।
तथाच काल्यायनः— 'ग्राम्याभिरोषधीभिर्मासं तृप्तिः, तदः

लाभे मूलफलेरद्भिर्वा सहान्नेनोत्तरास्तर्पयान्ति । उत्तरा मूलफलापः, तास्सहैव किञ्चिदन्नेन मासं तर्पयन्ति, न केव-ला इत्यर्थः । मार्कण्डेयोपि—

> गोधूमैरिक्षभिर्मुद्रैस्ततीनैश्चणकैरिप । श्राद्धेषु दत्तैः प्रीयन्ते मासमेकं पितामहाः ॥

सतीनाः कलायाः 'कलायस्तु सतीनकः' इत्यमरः । चणकः वर्तुलाकारश्रणकः चणकराब्देनैव प्रसिद्धः हरिमन्थकाख्यः, 'चणको हरिमन्थकः' इति तेनैवाभिधानात् । गोधूमादिः विकारेग्न्यैः श्राद्धेषु दत्तैरेकं मासं प्रीयन्त इत्यर्थः । अत्र व 'हरितमुद्गकुष्णमाषश्यामाकित्रयङ्गगोधूमेश्चिवकारांश्च दद्यात्' इति प्रचेतसोक्तम् । दद्यात् मासपर्यन्तं पितृतृप्तये इति शेषः। एवं च न साक्षाद्रोधूमादयो देयाः, किंतु तद्विकारा मण्टकाद्यः । विष्णुरपि 'शाकश्यामाकनीवारिपयङ्गमुद्गेर्मासं प्रीयन्ते' इति, मार्कण्डयस्तु मासपर्यन्तप्रीतिजनकानि शाकानि प्रपञ्चयति—

विदार्या चावरूढेश्च विसेक्गृङ्गाटकैस्तथा।
केचुकेश्च तथा कन्दैः कर्कन्ध्वदरैरिप ॥
पालेवतैरारुकेश्चाप्यक्षोटैः पनसैस्तथा।
काकोलैः क्षीरकाकोलैस्तथा पिण्डालुकैक्शुभैः॥
लाजाभिश्च सधानाभिः त्रपुषोवीरुभिभिदैः।
सर्पपाराजशाकाभ्यामिङ्गुदै राजजम्बुभिः।

पियाळामळकेर्मुख्यैः फलगुभिश्च हालावुकैः । वेत्राङ्कुरैस्तालकन्दैश्चिककाक्षीरिकावचैः ॥ मोचैस्समोचैर्लकुचैस्तथा वै वीजपूरकैः । मुझातकैः पद्मफल्लेर्भक्ष्यभोज्येसमुसंस्कृतैः ॥ रागपाडवचोष्यैश्च त्रिजातकसमन्वितैः । दत्तैस्तु मासं पीयन्ते श्चाद्धेषु पितरो नृणाम् ॥

इति । विदारी कृष्णवर्णा, भूकूक्माण्डफलंम् । विसं पद्मक-न्दोपरिस्थिततन्तुपुञ्जयुक्तं भक्ष्यावयवः। शृङ्गाटकं जलजं त्रि कण्टकम् । केचुकः खर्जूराख्यं शाकम् । कन्दः सूरणः । 'अ-र्शोब्रस्सरणः कन्दः ' इसमरः। वदरं वदरीफलम् । वदर्य-वान्तरविशेषः कर्कन्धुः, तत्फलं कर्कन्धूशब्देनोक्तम् । अ-क्षोटो गिरिसम्भवः पीलुः। पनसः प्रसिद्धः। काकोलक्षी-रकाकोली गौडदेशे पसिद्धौ । उर्वारुः स्वादुकर्कटी । भिदः तिक्तकर्कटी । सर्पपः प्रसिद्धः । सर्पपेतिस्त्रीालेङ्गतया निर्देश इछान्दसः। राजशाकं राजवैक्षारूयं शाकं कृष्णसर्पप इति यावत् । इङ्गदस्तापसतरुः । राजजम्बूः जम्बूविशेषः । प्रियाळो राजादनारूयो रुक्षः, 'राजादनं पियाळ्स्स्यात्' इत्यमरः । मु ख्यान्यामलकानि स्थूलामलकानि । फल्गूनि <mark>श्वद्रामलकानि ।</mark> वेत्राङ्करः प्रसिद्धः । तालकन्दः भूम्यन्तर्निहिततालप्रभवमार-ग्वधफलाकारं पाण्ड्यदेशादौ भक्ष्यत्वेन प्रसिद्धं मूलम् । चु-क्रिका आम्छिका तिंत्रिणी चिश्वा इति यावत् । श्लीरिका फलाध्यक्षं 'राजादनपलाध्यक्षे क्षीरिकायाम्' इत्यमरः । मो-चा कदळी। 'कदळी वारणबुसा रम्भा मोचांशुमत्फला' इति तेनैवाभिधानात् । लकुचो लिकुचः । 'लकुचो लिकुचो डहुः' इत्यमरः । स च जम्बीरफलतुल्यखर्वफलवान् गुल्मविशेषः । वी-जपूरो मातुलुङ्गः 'फलपूरो वीजपूरो रुचको मातुलुङ्गकः' इत्यमरः । पद्मफलं पद्मवीजकोशः, कींणकाति यावत् । राग-पाडवाः पानकविशेषाः । त्रिजातकं लवङ्गैलापत्राणां समा हारः । शेषाण्यसन्तर्पासद्धानि । मत्स्यपुराणेऽपि-अन्नं तु सद्धिक्षीरं गोघृतं शर्करान्वितम्

मासं भीणाति वै सर्वान् पितृनित्याह केशवः ॥

इति । द्विमासादिसंवत्सरतृप्तिहेतुभूतान्याह मनुः-द्रौ मासौ मत्स्वमांसेन त्रीन् मासान् हारिणेन तु। औरभ्रेणाथ चतुरः शाकुनेनेह पश्च वै ॥ छागमांसेन षण्मासान् पार्षतेनेह सप्त वै। अष्टावैणेयमांसेन रौरवेण नवैव तु॥ दशमासांस्तु तृष्यन्ति वराहमहिपामिपैः। शशकूर्भयास्तु मांसेन मासानेकादशैव तु॥ संवत्सरं तु गव्येन पयसा पायसेन च।

इति । हरिणः कुरङ्गः, तस्य मांसं हारिणम् । उरभ्रो मेषः, तस्य मांसं औरभ्रम् । शकुनिः पक्षी, तस्य मांसं शाकुनम् । पूपतिश्चित्रमुगः तस्य मांसं पापतम् । एणी मृगी तस्या मांसं एेणेयम् । रुरुमेहान् कृष्णसारः तस्य मांसं रौरवम् । पयोग्र-हणं पयोविकाराणामुपळक्षणम् । अत एव विष्णुः—'संवत्स-रं तु पयसा तद्विकारेवां' इति । यद्यपि पायसेनत्यत्र पयो-विशेषः न श्रुतः, तथा अपि गव्यपयस्सिन्निधानात्तत्पयः सिद्धमिति गम्यते । यत्तु प्रीणातीयनुवृत्तौ पैठीनिसनोक्तं 'पायसेनं तु पण्मासान् ' इति तदगोपयस्सिद्धपायसविषयम् । द्वादशसं-वत्सरपर्यन्ततृप्तिकरद्रव्यमाह मनुः—

वार्त्राणसस्य मांसेन तृप्तिर्द्धादशवार्षिकी ।
इति । पितृणां भवतीति शेषः । वार्त्राणसोत्र पारिभाषिको
वेदितव्यः । न तु खङ्गमृगः, तस्यातिदीर्घकालतृप्तिकरद्रव्येषु
मनुनैव वक्ष्यमाणत्वात् । कः पुनरसौ पारिभाषिको वार्त्राः
णस इत्यपेक्षिते विष्णुधर्मोत्तरम्—

त्रिपिवं त्विन्द्रियक्षीणं यूथस्याग्रचरं तथा । रक्तवर्णं तु राजेन्द्र छागं वार्घाणसं विदुः ॥

इति । त्रिभिः मुखेन कर्णाभ्यां च पिवतीति व्युत्पत्त्या त्रिपिवः, असन्तल्लम्यकर्णः । यद्यपि न कर्णाभ्यां पिवति । तथाऽपि तटाकादिगतोदकपानसमये कर्णावपि लम्बतौ मुखवज्जलसं-स्पाँशनौ भवत इत्यौपचारिकस्त्रिपिवशब्दो युक्तः । इन्द्रियक्षीणः संभोगाक्षमः । रक्तवर्णग्रहणं श्वेतवर्णस्यापि प्रदर्शनार्थम् ।

त्रिपिवं त्विन्द्रियक्षीणं श्वेतं वृद्धमजापतिम् । वाश्रीणसं तु तं शाहुः याज्ञिकाः पितृकर्मणि ॥ इति निगमेनाभिधानात् । पक्षिविशेषो वार्ध्वाणसः । तथाच तत्रैवोक्तम् —

कृष्णग्रीवो रक्तशिराः श्वेतपक्षो विहक्षमः।
स वै वार्घाणसः मोक्त इत्येषा वैदिकी श्रुतिः॥
इति । यद्रव्यमानन्याय कल्पते तद्पि मनुना दर्शितम्—
कालशाकं महाशल्कखङ्गलोहामिषं मधु ।
आनन्त्यायैव कल्पन्ते मुन्यन्नानि च सर्वशः॥

कालशाकं कीद्दशमिति न विद्यः। महाशलकः पृष्ठभागेऽतिस्थूलशक्तिसदशबह्रस्थिशकलान्वितो मत्स्यः। खङ्गः खङ्गाख्यमृगः।
लोहः लोहितवर्णश्छागः । अतिदीर्घकालतृप्तिकरद्रव्येषु
'लोहश्छागस्तथैव चः इति यमेन स्पष्टमुक्तत्वात्। आमिपमिति महाशल्कादिपु प्रत्येकं सम्बध्यते। तत्रश्चायं वाक्यार्थः—
कालशाकं महाशल्कामिपं खङ्गामिपं लोहितच्छागामिपं मधु
नीवाराद्यण्यधान्यप्रभवं सप्तविधमन्नं चात्यन्तचिरकालानुस्यूतपितृतृप्तये कल्पत इति। एवमुक्तातिदीर्घकालपर्यन्ततृप्तितारतम्याभिधायकस्मृतीनां तत्तत्तारतम्यानुसारेण श्राद्धकर्तुः फलेऽपि तारतम्यं भवतीस्रेतत्पर्यन्तं तात्पर्यमवगन्तव्यम्। अत्रप्व
हारीतेनैकमुदाहृत्योक्तम्—

मधुना परमितास्तर्वान् कामान् दिशन्ति वै। इति। नच वाच्यं 'आनन्यायैव करुपन्ते' इति मन्वादि-भिरभियानान्निया तृप्तिः कालशाकादिना भवति, न कदाचि-Smritt Cha.—Vol. V त्तस्या विनाश इति । कार्यभूतायास्तृतेर्नित्यत्वायोगात् ।
तेन नित्यवद्तिदीर्घकालतृप्तिर्वचोभङ्गचा ज्ञाप्यत इति मन्त
व्यम् । अतएव पितृगीतायां गाधायामुक्तम्—
कालशाकं महाशलकं मांसं वार्धाणसस्य च ।
विपाणवर्जा ये खङ्गा आसूर्य तांस्तु भुञ्जमहे ॥
इति । सूर्यो यावित काले तिष्ठति तावन्तं कालं कालशाकादिपदार्थं भुञ्जमहे इसर्थः।

इति स्मृतिचिन्द्रिकायां श्राद्धकाण्डे पितृतृप्तच-तिशयहेतुभूतद्रव्यविषयाणिः

एवं प्रसक्तानुपसक्तं परिसमाप्याधना प्रकृतस्य पूर्वाह्मकृत्यस्य शेषमुच्यते.

तत्र मार्कण्डेयः--

अह्रष्यस् मुहूर्तेषु गतेषु त्वथ तान् द्विजान् ।
प्रत्येकं त्रेषयेत्प्रेष्यान् प्रदायामलकोदकम् ॥
द्वादशघटिकाभ्य ऊर्ध्व निमन्त्रितब्राह्मणानां स्नानार्थं परिचारकाणां हस्तेष्वामलककरुकं प्रदाय निमन्त्रितब्राह्मणेभ्मः
प्रत्येकं दीयतामिति तान् द्विजान् प्रति ब्राह्मणान् प्रेषयेदित्यर्थः । एतदामलककरुकदानं प्रतिपिद्धतेलामु तिथिषु द्रष्टच्यम् । तास्वप्यमावास्याच्यतिरिक्तासु देयं 'धात्रीफल्लेरमावास्वायां न स्नायात्' इत्यामलकोदकस्नानस्याप्यमावास्यायां

निषेधात् । अनिषिद्धतैलायां तु द्वितीयादितिथौ स्नानार्थे तैलादि देयमित्याह कासायनः—

तैलमुद्धतनं स्नानं दन्तथावनमेव च ।
कृत्तरोपनखेभ्यस्तु दद्यात्तेभ्योऽपरेऽहनि ॥
उत्तरेषुः पूर्वाक्वे कृत्तरोमनखेभ्यो निमन्त्रितभ्यस्तैलादिकं स्नानसाधनं दन्तधावनसाधनं च काष्ठादिकं दद्यादित्यर्थः । यतु
प्रचेतसोक्तम्—

तैल्रमुद्धर्तनं स्नानं दद्यात्पूर्वाह्न एव तु । श्राद्धभुग्भ्यो नखक्ष्मश्रुच्छेदनं न तु कारयेत् ॥ तत्र नखादिच्छेदननिषेधो निषिद्धक्षुरकर्मतिथिविषयः । तैल्ला-दिदाने विशेषमाह देवलः—

> तैलमुद्रर्तनं स्नानं स्नानीयं च पृथग्विधम् । पात्रैरौदुम्बरैर्दद्याद्वैश्वदैविकपूर्वकम् ॥

उदुम्वरं ताम्रम् । दृद्धशातातपस्तु कृत्यान्तरमाह—' समूलान् दर्भानाहरेत्' इति । पितृकर्मार्थमिति शेषः । अतएव यमः—

समूलस्तु भवेदर्भः पितृणां श्राद्धकर्मणि ।
इति । दर्भः कुशः । स एव श्राद्धकर्मणि मुख्यः । तदभावे
काशादिकमाहरणीयम्, 'कुशाभावे कुशस्थाने काशान् दृवीं
वा दद्यात्' इति विष्णुस्मरणात् । काशाद्यभावे तु गोभिछेनोक्तं-'वर्हिरुपमूललूनं पितृभ्यस्तदलाभे श्कृतृणशरवल्वजवर्ज
सर्वतृणानि' इति । यद्यपि वर्हिश्शब्दस्तृणमात्रे वर्तते । तथाऽपि

तृणविशेपविहितकुशकाशद्वीस्वेव पर्यवस्यति, तेन तदलाभ इसस्य कुशकाशद्वीलाभ इत्यथें ऽवगन्तव्यः । उपमूललूनं मूल-समीपे लूनम् । श्कतृणं श्कधान्यतृणम् । शरः पुण्ड्रः, सुगन्धितृणमिति यावत् । वल्वजाः मुझसदृशानि तृणानि । विहिरुपमूललूनामित्यस्य 'समूलस्तु भवेदर्भः' इति यमोक्तेन सह विकल्पो विदित्वयः । विहिराहरणवद्यवाद्याहरणमपि कर्त-व्यं, अत्रुप्व पुराणेऽभिहितम्—

> उपमूलं कृत्तमूलान् कुशांस्तत्रोपकल्पयेत् । यवांस्तिलान् ब्रुसीः कांस्यमपद्युद्धैस्समाहृताः ॥ पाणराजतताम्राणि पात्राणि स्युः समिन्मधु । पुष्पधूपसुगन्धादि श्लौमसूत्रं च मेक्षणम् ॥

इति । तत्र श्राद्धदेश इयर्थः । ब्रुसीः निमन्त्रितब्राह्मणानासुपवेशनार्थान्यासनानि । 'व्रतिनामासनं व्रुसी' इत्यमरः । निमनित्रता अपि ब्रह्मचर्यादिव्रतग्रहणाद्भतिन इति तद्धांसने प्रि
पुल्य एवायं शब्दः । कांस्यं कांस्यमयं भाजनम् । पाणं
पर्णमयम् । क्षौमसूत्रं दुकूलसूत्रम् । मेक्षणं काष्ट्रमयी द्वीं ।
कांस्यपाणराजततास्रभाजनेषु यथासामर्थ्यमुपकल्पनम् । प्रतिव्राह्मणं ब्रुस्युपकल्पनं भाजनोपकल्पनं च । सुगन्धादीसत्रादिप्रहणादक्षतदीपाच्छादनादिकं गृह्यते । तिलास्सति सम्भवे
वन्या एवोपकल्पनीयाः—

जितलास्तु तिलाः मोक्ताः कृष्णवर्णा वने भवाः।

इति सस्रवतेनाभिधानात् । एवंरूपास्तिलाङ्गादे ग्राह्यतया मोक्ता इसर्थः। जर्तिला अकृष्टभूमो जातास्तिलाः।

जिंतलाश्चेव ते ज्ञेया अकृष्टोत्पादितास्तु ये। इति तेनैवाभिधानात् । जातिलानामसम्भवे तु तदितरतिला उ-पकरपनीयाः । प्रशस्तानामलाभे गुणिलोपन्यायेन जातिमात्र-शालिनामुपादेयत्वात् । यच्वापस्तम्बेनोक्तम्—

अटब्यां ये समुत्पन्ना अकृष्टफलितास्तथा।

ते वै श्राद्धे पवित्रास्त्युस्तिलास्ते न तिलास्तिलाः ॥ इति, न तिला इति 'अपरावो वा अन्ये गोअश्वेभ्यः, असत्रं वा एतचदछन्दोमम् 'इयादिवदर्थवादमात्रमिति मन्तव्यम्। अपरार्केण तु न तिलास्तिला इत्येतदन्यथा व्याख्यातं — 'ग्रा-म्यास्तिला न तिलाः तिलकार्यकरा न भवन्तीत्यर्थः १ इति । तदसत् तेषामपि श्रार्दे जर्तिलासम्भवे तिलकार्यकरत्वात्। अतएव ब्रह्माण्डपुराणे—

यतिस्त्रिदण्डी करकं राजतं पात्रमेव च। दौहित्रः कुतपः कालक्छागः कृष्णाजिनं तथा ॥ गौराः कृष्णास्तथाऽऽरण्यास्तथैव त्रिविधास्तिलाः । पितृणां तृप्तये सृष्टा दशैते ब्रह्मणा स्वयम् ॥ इति । त्रिदण्डीति यतेर्विञ्चेषणम् । राजतिमाति पात्रस्य । कु-तप इति कालस्य । गौरास्तिलाः कृष्णास्तिलाः आरण्यास्तिला इति गुणानुरक्तरूपेण त्रयः पदार्थाः। एवञ्च दशसङ्ख्या घटते दौहित्रपदं वृद्धशातातपेन व्याख्यातम्—
दुहित्रं खड्गगृङ्गं तु ललाटे यत्तदुच्यते ।
तस्य शृङ्गस्य यत्पात्रं दौहित्रमिति कीर्तितम् ॥
कुतपपदं तु समृत्यन्तरे व्याख्यातम्—
अक्षो मुहूर्ता विख्याताः दश पञ्च च सर्वदा ।
तत्राष्ट्रमो मुहूर्ती यस्स कालः कृतपस्स्मृतः ॥

इति । प्रकृतमुख्यते—ब्रुसीषु विशेषमाह मनुः—'कुतपं चासने दद्यात्' इति । कुतपशब्दस्यानेकार्थाः स्पृत्यन्तरे दर्शिताः—

मध्याहः खङ्गपात्रं च तथा नेपाळकम्वळम् । कृष्यं दर्भास्तिला गावो दौहित्रश्चाष्टमस्समृतः ॥ पापं कुत्सितमिस्राहुः तस्य सन्तापकारिणः । अष्टावेते यतस्तस्मात्कृतपा इति विश्रुताः ॥

इति । कुतपशब्दार्थेष्वष्टसु नेपाळदेशप्रभवमेषादिलोमनिर्मित-कम्बळलक्षणः कृतपो मनुनोक्तः । तस्यैवासनाख्ये कार्ये यो ग्यतमत्वात् । तदसम्भवे कम्बळमात्रमिप पीठाद्यपेक्षया प्रश स्तम् । आसनोपकल्पनं भोजनार्थोपवेशनस्थानेषु कार्यम् । उपक्लप्तासनेषु दर्भास्तरणं च कार्यम् ।

आसनेषु सदर्भेषु विविक्तेषूपवेशयेत्। इति पूर्वोपक्लप्तेष्वासनेषूपवेशनविधानात् । शुद्धेराहर्तृभिस्स माहृता इत्यपां विशेषणं निषिद्धानामपामुपकल्पननिषेधज्ञा पनार्थम् । तेन— दुर्गिन्धि फेनिलं वर्ज्य तथा वै पल्वलोदकम् । न लभेद्यत्र गौस्तुप्तिं नक्तं यचैव गृह्यते ॥ यच सर्वाय नोत्सृष्टं यचाभोज्यिनपानजम् । तद्वज्यं सलिलं तात सदैव पितृकर्मणि ॥

इसादिवचनिनिषद्धं सिललं नोपकल्पयेत् । यच सर्वाय नोत्सष्टं सर्वप्राण्युपजीवनार्थं कूपादिकर्तृभिर्यन्नोत्सष्टं तदिष वर्ज्यम्।
निपानं कूपसमीपे कृतः पश्वादीनामुदकपानार्थो जलाशयः कांस्यपाणराजतताम्रपात्राण्यव्यीदकधारणार्थानि सर्वाण्युपक।
ल्प्यानि । भोजनार्थानि च महान्ति । पाणभाजनं पलाशपर्णल्यतिरिक्तपर्णकृतं भोजनार्थं नोपकल्पनीयम्—

न मृत्मयानि कुर्वीत भोजने दैविष्टिययोः ।
पलाशेभ्यो विना न स्युः पार्णपात्राणि भोजने ॥
इस्रत्र प्रतिषेधात् । भोजने इति विशेषितत्वात् अर्घ्यपात्रे तु नायं
प्रतिषेधः । अतएव वैजवापेनोक्तम्—

खादिरौदुम्बराण्यर्ध्यपात्राणि श्राद्धकर्मणि । अप्यश्ममृन्मयानि स्युरपि पर्णपुटास्तथा ॥

इति । पुष्पेपूपकल्पनीयानि ब्रह्माण्डपुराणे दर्शितानि— शुक्कास्सुमनसद्रश्लेष्ठाः तथा पद्मोत्पल्लानि च । गन्धरूपोपपन्नानि यानि चान्यानि कृतस्त्रद्याः ॥

सुमनसः पुष्पाणि । मार्कण्डेयपुराणेऽपि — जात्यश्च सर्वा दातव्या माह्यकाः श्वेतयूधिकाः । जलोद्धवानि सर्वाणि कुसुमानि च चम्पकम् ॥ जात्यो मालत्यः । 'सुमना मालती जातिः' इत्यमरः । श्वेतयूधिका हेमपुष्पिकाव्यतिरिक्तगणिका । 'गणिका यूधिकाऽम्बष्ठा सा पीता हेमपुष्पिका' इति तेनैवाभिधानात् । वर्ज्यान्यपि कुसुमानि ब्रह्माण्डपुराणे दर्शिताति—

जपादिकुसुमं भण्डी रूपिका सकुरण्टका । पुष्पाणि वर्जनीयानि श्राद्धकर्मणि निसदाः ॥

जपा रुद्रपुष्पं । 'रुद्रपुष्पं जपा' इत्यमरः । आदिग्रहणेन जपाकुमुमवद्रक्तानां करवीरादिकुसुमानां वर्जनीयत्वमुक्तम् । भण्डी मिल्लिष्ठा । 'मिल्लिष्ठा विकसा जिङ्गी समङ्गा काल्रमेपिका । मण्डूकपणी भण्डीरी भण्डी योजनवल्लचिपे' इत्यमरः । रूपिका मिसद्धा । कुरण्टकः पीतपुष्पोऽम्लानः । 'अम्लानस्तु महासद्दा । तत्र शोणे कुरवकस्तत्र पीते कुरण्टकः ' इत्यमरः । भण्ड्यादीनां पुष्पाणि वर्ज्यानि । शङ्कोपि वर्ज्यान्याह—

उग्रगन्धीन्यगन्धीनि चैत्यवृक्षोद्भवानि च । पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥ चैत्यवृक्षः इमशानवृक्षः । रक्तपुष्पेषु प्रतिप्रसवः तेनैव दार्शतः—

जले द्वानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । इति । विष्णुनाऽपि सह प्रतिप्रसवेन वर्ज्यान्युक्तानि—'न क-ण्टिकजं दद्यात्कण्टिकजमपि शुक्कसुसन्धि यत् तद्द्यात्' इति । यक्त्विक्तरसोक्तम्—'न जातिकुसुमानि न कदळीपत्रम्' इति, अत्र कदळीपत्रं भोजनपात्रतया प्राप्तं निषिध्यते । जाति कुसुमानिषेधो न नित्यः। नित्यनिषेधे 'जात्यश्च सर्वा दातव्याः ' इति मार्कण्डेयवचनस्यानिर्विषयत्वापत्तेः। यदिष क्रतुनोक्तम्

असुराणां कुले जाता जातिः पूर्वपरिग्रहे । तस्या दर्शनमात्रेण निराशाः पितरो गताः ॥

इति । पूर्वपरिग्रहे पूर्वजन्मिन देहपरिग्रहावसरे । यद्यपि 'त्रीणि ह वै यज्ञस्योदराणि गायत्री वृहत्यनुष्टुप्, अत्र होवावपन्ति,
अत एवोद्वपन्ति ' इत्यत्र वर्तमानापदेशतयाऽर्थवादसरूपे वाक्येऽर्थवादत्वनिर्वाहार्थ गायत्र्यादिष्वावापोद्वापविधिकल्पनवदत्रापि निन्दार्थवादरूपे वाक्ये निषेधविधिः कल्प्यते । तथाऽपि
पाक्षिक एवायमपि प्रतिषेध इति न मार्कण्डेयवचनं निर्विषयम्,
किन्त्वनिषिद्धपुष्पान्तराल्याभविषयम् । प्रतिषेधवचनद्वयं तु तल्वाभविषयमिति मन्तव्यम् । मत्स्योपि वर्ज्यानाह—

पद्माबिल्वार्कदुत्तूरपारिभद्राटरूपकाः । न देयाः पितृकार्येषु पयश्चैवाविकं तथा ॥

दुत्त्ः कनकाह्यः। पारिभद्रो मन्दारः रक्तपुष्पस्तवकयुक्तः। अटरूपः सिंहाऽस्यः 'हपोऽटरूपस्सिहास्यो वासको वाजिदन्तकः' इसमरसिंहनाभिधानात्। स्मृत्यर्थसारे तु तुलस्यपि वज्येत्युक्तं, तत्र मूलं चिन्सम्, प्रसिद्धस्मृतिसमुचयेषु तुलसीनिषधस्या-दर्शनात्। धूपद्रव्येषूपकलपनीयानि विष्णुधर्मात्तरे दर्शितानि—

दृपेषु गुग्गुलो देयस्तथा चन्दनसारजः। SMRITI CHA.—Vol. V. अगरुस्त्वथं कर्षूरः तुरुष्कः त्वक् तथैव च॥ तुरुष्कः सह्नकीनृक्षत्वगादिना सम्पादितं धूपद्रव्यम् । त्वक् छवङ्गाख्यं धूपद्रव्यम् । मरीचिरपि धूपद्रव्याण्याह—

चन्दनागरुणी चोभे तमाछोशिरपद्मकम् ।

इति । उशीरं वीरणाख्यगन्धतृणमूलम् । 'स्याद्वीरणं वीरतरं
मूलेऽस्वोशीरमिस्त्रयाम् ' इत्यमरः । तमालपद्मके स्वशब्देनैव
प्रासिद्धे । विष्णुना तु वर्ज्यधूपद्रव्यमुक्तम्—'जीवजं च सर्वं न
धूपार्थम् ' इति । जीवजं मृगविशेषादिक्षपप्राणिजं कस्तूर्योदिकं
धूपार्थं न ग्राह्यमित्यर्थः । अनुलेपनार्थेषु सुगन्धिद्रव्येषूपकल्पनीयानि मरीचिनोक्तानि—

कर्पूरकुङ्कुमोपेतं सुगन्धि हरिचन्दनम् । दैविकेऽप्यथवा पित्र्ये गन्धदाने प्रश्नस्यते ॥ विष्णुनाऽपि-'चन्दनकुङ्कुमकर्पूरागरुपद्मकान्यनुलेपनार्थानि' इति। दीपार्थस्नेहद्रव्येपूपकरपनीयान्याह मरीचिः—

घृताद्वा तिल्रेतैलाद्वा नान्यद्रव्यात्तु दीपकम्। इति । अन्यद्रव्यमत्र वसामेदोरूपं विवक्षितं, न पुनरेरण्डकुसुः म्भातसीवीजादिसम्भवं स्नेहद्रव्यं, यत आह शृहः—

 मेदश्शब्देन लक्ष्यते । मेदश्शब्दोऽकारान्तोप्यस्ति, मेदिनीसा-दिषु दर्शनात् । आच्छादनेषु फलविशेषार्थमुपकल्पनीयानि स्मृत्यन्तरे दर्शितानि—

आच्छादनं तु यो दद्यादहतं श्राद्धकर्माण ।
आयुः पाकाम्यमैश्वर्यं रूपं च लभते शुभम् ॥
कौशेयक्षौमकार्पासं दुकूलमहतं तथा ।
श्राद्धेष्वेतानि यो दद्यात्कामानामोति पुष्कलान् ॥
इति । कौशेयं किमिकोशोत्थतन्तुजम् । क्षौमं अतसीत्वक्समभवतन्तुनिर्मितम् । दुकूलमितसूक्ष्मं वस्त्रं प्रसिद्धम् । अहतं
काइयपेन निरूपितम्—

अहतं यत्त्विर्मिक्तमुक्तं वासः स्वयंभुवा ।

इति । एतत्तु न श्राद्धे देयम्, यतोऽनन्तरमाह स एव—

शस्तं तन्माङ्गळिक्येषु तावत्कालं न सर्वदा ।

इति । माङ्गळिक्यं विवाहादिकम् । श्राद्धे देयं त्वहतं प्रचेतसोक्तम्—

ईपद्धौतं नवं श्वेतं सदशं यन्न धारितम् ।
अहतं तिहिजानीयात्सर्वकर्मस्र पावनम् ॥
इति । ईपद्धौतं स्वेनैवेति शेषः । अतएव वृद्धमनुः—
स्वयंधौतेन कर्तव्याः क्रिया धम्यी विपश्चिता ।
न तु नेजकधौतेन .....॥ इति ॥
नेजको रजकः । स्वयंग्रहणादेव नेजकिनवृत्तौ सिद्धायामिष

पुनर्नेजकप्रतिषेथोन्येनापि ब्राह्मणादिना धौतेन क्रिया कार्येति ज्ञापनार्थः । क्षौमस्त्रोपकरुपनं वस्त्रारुाभे यज्ञोपवीतस्थाने दा-नार्थीमिति मन्तन्यम् । मेक्षणं तु होमसाधनत्वादुपकरुपनीयत-योक्तम्, तेन यज्ञियद्वक्षसम्भवं ग्राह्मम् । एवं दर्भोदिमेक्ष-णान्तं सर्वमुपकरुप्य कर्माङ्गस्तानं च तन्त्रेण कृत्वा गुक्टं वस्तं च परिद्ध्यात्—

स्नातोऽधिकारी भवति दैवे पिश्ये च कर्मणि। श्राद्धकुच्छुक्कवासास्त्यात् .....॥ इति स्मरणात्।

इति स्मृतिचिन्द्रिकायां श्राद्धदिनपूर्वोक्कक्त्यशेषः

## अथ श्राद्धीदनापराह्वकृत्यम्

तत्र मार्कण्डेयः--

स्नातस्त्नातान् समाहूतान् स्वागतेनार्चयेत्पृथक् ।

इति । कातान् द्विजान् पेष्यस्समाहृतान् अपराह्ने स्वग्रहः
मागतान् स्वागतेनार्चयेत्पृथक् उत्थाय कृताञ्जलिः पृथक् पृथक्
स्वागतिमिति बूयादित्यर्थः । तथाच श्रञ्चः— 'प्रयतोऽपराह्ने
शुचिव्शुक्रवासा दभेहस्तः स्वागतिमिति बूयात्' इति । प्रयतः
शुचित्रिशुक्तवासा व्यवस्तरः

नादुपरितनभागे प्रयुक्तः, एवम्भूत एवापराहः श्राद्धविषये ग्राह्य इत्यपराह्णीनर्णये प्रागेव समर्थितत्वात् । अत्रापि सा-याह्रव्यतिारिकापराह्णो ग्राह्यः ।

> ऊर्ध्व महूर्तात्कुतपात् यन्महूर्तचतुष्टयम् । मुहूर्तपञ्चकं ह्येतत्स्वधाभवनमिष्यते ॥

इति समृत्यन्तरानुरोधात्। सुस्वागतमिति ब्राह्मणैः प्रतिवचनं कर्तव्यं, प्रश्नस्योत्तरापेक्षितत्वात्। यमोपि—

ततस्स्नात्वा निवृत्तेम्यः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । पाद्यमाचमनीयं च सम्प्रयच्छेद्यथाक्रमम् ॥

पत्युत्थाय कृताञ्जिलः स्वागतिमत्युक्ता मार्गभवोपहित्युद्धचर्थं पादमक्षाळनार्थमुदकमाचमनार्थमुदकं च क्रमेण प्रयच्छेदित्यर्थः। तत ऊर्ध्वं यद्यत्पित्र्यमनुष्ठीयते तत्तददक्षिणं प्राचीनावीतिना चा-श्राद्धसमाप्तेरनुष्ठेयम्। तथाच मनुः—

प्राचीनावीतिना सर्वमपसव्यमतन्द्रिणा । पित्र्यमा निधनात्कार्यं विधिवद्दर्भपाणिना ॥

अपसन्यं अमदक्षिणं आ निधनादा श्राद्धसमाप्तेः। पित्रयम्रहणादिपित्रये वैश्वदैविके कर्मणि यज्ञोपवीतिना मदक्षिणं च सर्वे
कार्यमिति द्योतितम्। स्वागतमत्युत्थानादौ तु यज्ञोपवीतिना
कार्यमित्यादि सामान्यधर्म एव, तेषां श्रेष्ठोपचारत्वेन श्राद्धाङ्गत्वाभावात्। ब्रह्माण्डपुराणेऽपि दैविके पैतृके च विशेष उक्तः—

उदङ् मुखस्तु देवानां पितॄणां दक्षिणामुखः । पदचात्पार्वणश्राद्धे दैवपूर्वं विधानतः॥

इति । कासायनोपि विशेषमाह —

दक्षिणं पातयेज्जानुं देवान् परिचरन् सदा । पातयेदितरं जानुं पितृन् परिचरन् सदा ॥

बोधायनोपि-

प्रदक्षिणं तु देवानां पितॄणामप्रदक्षिणम् । देवानाम्हजवा दर्भाः पितॄणां द्विगुणास्तथा ॥

द्विगुणाः मध्यभङ्गेन द्विगुणीकृत्येसर्थः । तथाच शौनकः— 'दर्भान् द्विगुणभुग्नानासनं प्रदापयेत्' इति । आसनग्रहणं दर्भसाध्यीपतृकर्मापलक्षणार्थम् । दैवे पित्र्ये च साधारण-धर्माः ब्रह्माण्डपुराणे दर्शिताः—

नाप्रोक्षितं स्पृशेत्किञ्चिदैवे पित्र्ये तथा पुनः । उचावचादश्राद्धधर्मास्साधारण्यात् प्रकीर्तिताः ॥

उच्चावचा अनेकप्रकाराः शाद्धदेशसंस्कारगोमयानुन्नेपनपरिश्र-यणादयः । समागतब्राह्मणेष्वाचमनार्थवारिसमर्पणानन्तरं यत्क-र्तव्यं तदाह शङ्कः—

संमार्जितोपालिप्ते तु द्वारि कुर्वीत मण्डलम् । इति । द्वारि द्वारसमीपे गृहस्याङ्गणप्रदेश इति यावत् । तथा च मत्स्यपुराणे — .....भवनस्वाग्रतो भुवि ।
गोमयेनोपलिप्तायां गोमूत्रेण तु मण्डलम् ॥
इति । कर्तव्यमिति शेषः । गोमूत्रेण गोमयसहितेन । केवलेन वक्ष्यमाणोदक्ष्यवणादिसिद्धचसम्भवात् । गोमयसहितेन
कथं कर्तव्यमिस्रपेक्षिते शङ्कः—

उदक्ष्ठममुदीच्यं स्वात् दक्षिणं दक्षिणष्ठवम् । इति । उदीच्यं मण्डलमुदक्ष्ठवं उदक्पवणम् । दक्षिणं मण्डलं दक्षि-णष्ठवं दक्षिणापवणं यथा भवति तथोक्तक्रमेण कर्तव्यमिसर्थः। मण्डलकरणानन्तरं कर्तव्यमाह स एव—

उत्तरेऽक्षतसंयुक्तान् पूर्वाग्रान् विन्यसेत्कुशान् । दक्षिणे दक्षिणाग्रांस्तु सतिल्ञान् विन्यसेद्धिजः ॥ इति । अत्राप्युक्तक्रमेण कर्तव्यम्। अक्षतग्रहणं तु पुष्पाणामपि प्रदर्शनार्थम् । अतएव मत्स्यपुराणे—

अक्षताभिस्सपुष्पाभिस्तदभ्यच्यापसव्यवत्।
विप्राणां क्षाळयेत्पादावभिवन्द्य पुतःपुनः॥
अपसव्यवत् प्रदक्षिणं, उदीच्यमंडले प्रथमं पुष्पाक्षताभिरचेनं पश्चाइक्षिणमण्डल इति यावत्। मण्डलकरणं कुशादिन्यसनं पादप्रक्षाळ्नं च पदार्थानुसमयेन कार्यं, न तु काण्डानुसमयेन। पदार्थानुसमये हि सर्वपदार्थानां प्रधानप्रत्यासत्तिरवेषम्येण भवति, न काण्डानुसमये। तेन पदार्थानुसमयेनानुष्ठानमुत्सर्गसिद्धं भवति । वचनवलात् कचित्काण्डा-

नुसमयेनानुष्ठानमुपरिष्ठाद्रक्ष्यते । पादमक्षाळने विशेषो ब्रह्मसि-द्धान्तनिरुक्ते दर्शितः—

पाद्यं चैव तथैवार्घ्यं दैव आदौ प्रयोजयेत्। रांनो देवीति मन्त्रेण पाद्यं चैव प्रदापयेत्॥ पाद्यार्घ्ययोर्दैवपूर्वकत्वाभिधानं निमन्त्रणादीनां सर्वानुष्ठेयानां प्रदर्शनार्थम्। शं नो देवीति मन्त्रान्ते पुरूरवार्द्रवसंज्ञिका विश्वे-देवा इदं वः पाद्यमित्युक्ता वैश्वदैविकत्राह्मणपादयोः पाद्योदकं

त्राक्षिष्य तत्पादमक्षाळनं कुर्यात् । एवं पित्रर्थब्राह्मणपादम-क्षाळनं शं नो देवीति मन्त्रान्ते पितरमुकगोत्र देवदत्तशर्मित्रदं

ते पाद्यं पितामहामुकगोत्र यज्ञदत्तरामिन्नदं ते पाद्यं प्रपितामहा-

मुकगोत्र विष्णुमित्रशमित्रं ते पाद्यमिति तु विश्वेषः । पाद्यादि

समर्पणे पितृणां गोत्रं नाम च वक्तव्यम्-

नाम गोत्रं पितॄणां तु प्रापकं हच्यकच्ययोः।

इति मत्स्यनाभिधानात्। हच्यकच्यग्रहणं समप्याणां पाद्यादीनामपि पदर्शनार्थम्। अतएवाश्वलायनेनार्घ्यसमप्णे 'पितिरदं
ते अर्घ्यं पितामहेदं ते अर्घ्यं प्रिपतामहेदं ते अर्घ्यम्' इत्युक्तम्। एवं पादप्रक्षाळनं स्वयमेव कुर्यात्—

पादप्रक्षाळनं कुर्यात्स्वयमेव विनीतवत् । इति यमस्मरणात् । पादप्रक्षाळनानन्तरं कर्तव्यमाह क्रतुः— दर्भपाणिर्द्विराचम्य छघुवासा जितेन्द्रियः । परिश्रिते थुचौ देशे गोमयेनोपलेपिते ॥ दक्षिणाप्रवणे सम्यगाचान्तान् प्रयतान् श्रचीन् । आसनेषु सदर्भेषु विविक्तेषूपवेशयेत् ॥

इति । विविक्तेषु परस्परमसंस्पृष्टेषु देशेषु । उपवेशने क्रममाह विष्णुः — 'विमान् स्वागतान् स्वाचान्तान् यथाभूयोविद्यं कुशोत्तरेष्वासनेषूपवेशयेत्' इति । आसनेषु कम्बळपीढादिषु कुशोत्तरेषु पूर्वमेवोपिरानिहितकुशेषु यथाभूयोविद्यं विद्या-तारतम्यानुसारेण वैश्वदेवब्राह्मणपङ्कौ च प्रथमद्वितीयानुसारे णोपवेशयेदित्यर्थः। पूर्वीपक्छप्तासनेष्वसत्सु स्मृत्यन्तरेर्डाभेहितम्

> तत्रासनानि देयानि तिलाश्चेव कुरोस्सह । पृथक्पृथगासनेषु तिलंतेलेन दीपिकाः ॥

इति । स्थापनीया इति शेषः । तत्र श्राद्धदेशे दीपिकास्याप-नानन्तरं भोजनपात्रस्थापनस्थानेषु नीवारादिपिष्टैश्चतुरश्राणि मण्डस्रानि कुर्यात् । तथाच तत्रैव—-

मण्डलानि तु कार्याणि नीवारैश्चणकैश्जुभैः। गौरमृत्तिकया वाऽथ प्रणीतेनाथ भस्मना॥ प्रणीतेन मण्डलार्थे ज्ञुभचूर्णतया निर्मितेन । पापाणचूर्णेन तु न मण्डलानि कार्याणि—

पापाणचूर्णसङ्कीर्णमाहृतं तत्र वर्जयेत् । इति तत्रैवाभिधानात् । आहृतमापादितमिसर्थः । मण्डलकर-णानन्तरं विप्रानासनेषु पूर्वोक्तप्रकारेणोपवेशयेत् । एतदिप तत्रै-वानन्तरमक्तमः पाणिपादमुखार्द्राश्च स्वाचान्तास्सुसमाहिताः । तेष्वासनेषु संस्थाप्याः विप्रास्तेन क्रमेण तु ॥ येन क्रमेणोपवशने कृते मान्यानिकमः तेन क्रमेणेसर्थः । अतएव पैठीनसिः—

विद्यातपोधिकानां वै प्रथमासनमुच्यते ।

एकपङ्कचुपविष्टानां भोजनादि समं स्टतम् ॥
इति । हारीतोपि—

सन्तिष्ठमानेष्वईत्सु योऽनर्होऽग्रासनं श्रयेत्। गृह्णाति स मलं पङ्केरायुषा च विहीयते॥

तस्मान्मान्यानितक्रमेणेवासनिवशेषं संश्रयेदित्यभिप्रायः । पू-वीपक्लप्तेष्वासनेषु विशोपवेशनपक्षे तूपिवष्टेषु दीपिकास्थापनं मण्डलकरणं च पूर्वे।क्तमकारेण कार्यम् । आसनेपूपवेशनम-कारमाह यमः—' असनं संस्पृशन् अपसन्येन पाणिना दक्षिणेन ब्राह्मणमुपसंगृह्य समाध्वमिति चे।पवेशयेत्' इति । आस्वतामित्युका वोपवेशयेत् ।

आस्यतामिति तान् ब्रूयादासनं संस्पृशन्निषि । इति स्मृत्यन्तरेऽभिधानात् । उपसंग्रहणस्थाने जान्वारम्भणं, पित्रर्थब्राह्मणानामुपवेशने मन्त्रं चाह धर्मः—

जान्वारभ्य ततो देवानुपवेश्य ततः पितृन् ।
समस्ताभिव्योहतिभिरासनेपूपवेशयेत् ॥
जान्वारभ्य दैविकब्राह्मणानत्रास्यतामित्यासनेपूपवेश्य पेतृक-

ब्राह्मणान् जान्वारम्भणपूर्वकं 'भूभुवस्त्वः' इत्युक्त्वाऽत्रास्य-तामित्युपवेशयेदित्यर्थः। अत्र पुराणम्—

> विमौ तु पाक् मुखौ देव्यौ द्वौतु पूर्व निवेशयेत् । उत्तराभिमुखान् विपान् त्रीन् पितृभ्यश्च सर्वदा ॥

इति । दैविकौ विभौ माङ्मुखौ सर्वदा निवेशयेत् । पित्र-र्थान् विमान् सर्वदा उदङ्कुखान्निवेशयोदित्यर्थः । द्रौ त्रीनिति स्मृत्यन्तरोक्तव्राह्मणसङ्ख्योपस्रक्षणार्थम्, अतएव याज्ञवस्यः।

द्वी दैवे प्राक् त्रयः पित्र्ये उद्गेकैकमेव वा ।

मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदैविकम् ॥

प्राक् प्राङ्कुलावुपवेशनीयो। उदक् उदङ्कुला उपवेशनीयाः। माता
महानामप्येविमत्यस्यायमर्थः—मातामहार्थब्राह्मणानामपि यथो
क्तसङ्ख्याविकल्पो वक्ष्यमाणानिर्देशिसिद्धो वेदितव्य इत्यनु
सन्धेय इति । तन्त्रं वा वैश्वदैविकमिस्त्रत्र वाशब्दार्थः प्राति
योगिपक्षान्तरप्रदर्शनमुखेन मरीचिना स्पष्टीकृतः—

तथा मातामहश्राद्धं वैश्वदेवसमन्वितम् । कुर्वीत भक्तिसम्पन्नस्तन्त्रं वा वेश्वदैविकम् ॥

इति । वैश्वदेवसमिन्वतं मातामहश्राद्धं भक्तिसम्पन्नः आष्टतं कुर्वीतेत्यर्थः । अत्र प्राप्ताप्ताप्तविवेकेन वैश्वदेवमाष्टतं कुर्वीते-त्युक्तं भवति । वैश्वदेवेतराङ्गोपेतप्रधानावृक्तेन्य्रायत एव सिद्धत्वात्, वैश्वदेवे तु तन्त्राष्टती पूर्वमसिद्धे इदानीमेव प्र-

तिपाद्नीये । एतच्च वाक्यमेवं व्याख्येयं, अन्यथा तन्त्रं वा वैश्वदैविकमिति पक्षान्तराभिधानाघटनात् । तथाहि पूर्ववाक्ये आवृत्तियक्षे अनुक्ते पक्षान्तरतया तन्त्राभिधानमनुपपन्नमेव । तन्त्रं वा वैश्वदैविकामिसस्यायमर्थः — वैश्वदैविककर्मानुष्ठानं पितृ-मातामहश्राद्धद्यार्थे तन्त्रेण वा कर्तव्यं सकुद्वा कर्तव्यिमाति । अयं तु तन्त्रानुष्टानपक्षः साङ्गयोः पितृमातामहश्राद्धयोः एक-प्रयोगविधिषयोज्यत्वे भवितुमहति, न भिन्नप्रयोगविधिप्रयोज्य-त्वे, 'भिन्नप्रयोगविधिमयोज्येष पदार्थेषु न तन्त्रता' इति तन्त्रचिन्ताध्याये प्रतिपादितत्वात् । ततश्च तन्त्रपक्षोक्तचैव पितृमातामहश्राद्धयोरेकशयोगविधिशयोज्यत्वमप्युक्तम् । एकप्रः योगविधिपयोज्यत्वं चैकाधिकारापूर्वसाधकत्वे भवति, एका-धिकारापूर्वसाधकत्वमप्यस्मादेव वाक्यादनयोज्ञीयते । एतेन चै-काधिकारापूर्वसाधकत्वमनयोः पालिकमिति वाशब्दात् ज्ञायते । तेन भिन्नाधिकारापूर्वसाधकत्वमप्यस्तीति वाशब्दादेवावगन्त-व्यम् । ततश्च प्रथमं पैतृकश्राद्धं संकल्पमभाति त्राह्मणविसर्ज-नान्तं कृत्वा पश्चान्मातामहश्राद्धं संकल्पप्रभृति ब्राह्मणविसर्ज-नान्तं कार्यीमसस्मादेववाक्यात् ज्ञायते । न च वाच्यं भक्ति-संम्पन्न इति वचनात् भक्तचभावे मातामहश्राद्धं न कर्तव्यिमिति।

पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा ध्रुवम् । अविशेषेण कर्तव्यं विशेषात्ररकं व्रजेत् ॥ इति स्मरणात् । अतएव श्राद्धद्वयेऽपि यथा सामर्थ्यमवैषम्येण विषसंख्यादिकं पुराणे दर्शितम्-

पञ्चभिः पञ्चभिर्विपैः द्वाभ्यां द्वाभ्यामथापि वा । श्राद्धद्वयं त्रिभिर्वा स्वादेकैकेनाय वा पुनः॥ साङ्गप्रधानस्य पृथकपृथगनुष्ठानपक्षे यदा पित्र्ये श्राद्धे द्वौ विभी दैवे, पित्र्ये त्रीन् विपानुपवेशयेत् तदा मातामहश्राद्धे तथैवोपवेशयेत्। यदा तु पित्र्ये श्राह्ये एकं विषं दैवे पित्र्ये चैकं विषमुपवेशयेत्, तदा मातामहश्राद्धे तथैवोपवेशयेत्। यदा तु श्राद्धद्रयस्य सहानुष्ठानपक्षः तदा वैश्वदैविकब्राह्मण-द्वयालाभे एकमेव ब्राह्मणं श्राब्द्वयवैश्वदेवार्थमुपवेश्य तदर्थ-परिशिष्टमन्नं विश्वान् देवानुद्दिश्य सकृदेव साज्यं, यदा तु श्राद्धद्वरार्थमेकस्यैव ब्राह्मणस्य लाभः तदावर्गद्वयार्थमुपवेश्य श्राद्धदयाङ्गभूतवैश्वदैविकार्थमत्रं पात्रे समुद्धृत्य वैश्वदैविकत्रा-ह्मणस्थाने निधाय पूर्ववस्याज्यम्। न तु पित्र्यश्राद्धे माता-महश्राद्धे ब्राह्मणसंख्यादिना वैषम्यं सर्वथा कार्थमिति वच-नस्य तात्पर्यार्थः प्रत्येतन्यः। एवं श्राद्धद्ये उपवेशनायोक्त-सङ्ख्यानुसारेणेव निमन्त्रणकाले ब्राह्मणनिमन्त्रणं कार्यम्, तथाच बृद्धवसिष्ठोपि —

श्राद्धद्रयं करिष्यंस्तु दश वा चतुरोपि वा । त्रीन्वा निमन्त्रयेद्विमान् द्वावेकं ब्रह्मवादिनम् ॥ इति । उपवेशनायोद्यक्तान् ब्राह्मणान् प्रत्याह यमः— दक्षिणासंस्था आसीरन्नस्पृशन्तः परस्परम् । इति । दक्षिणासंस्था इयस्य न दक्षिणासंस्थापरत्वं, किन्तु प्राक्तसंस्थापरत्वमवसेयम् । प्राक्तसंस्थत्वेऽभिधित्सितेऽपि द क्षिणासंस्थेत्युक्तिः पित्रर्थवाद्यणविषयतां द्योतियतुं कृता। अत एव स्मृत्यन्तरम्—

पश्चार्धात्समुपक्रम्य प्राच्यां निष्ठा यथा भवेत्।
दक्षिणासंस्थता होषा पितृणां श्राद्धकर्मणि ॥
इति । निष्ठा समाप्तिः । वैश्वदेविकत्राह्मणांस्तु प्रत्याह वोधायनः—'प्रदक्षिणं तु दैवानाम्' इति । दैवानां बाह्मणानां
प्रदक्षिणं दक्षिणादिक्पक्रममुदगपर्गं च यथा भवति तथा
आसीरित्रत्यर्थः । उभयार्थव्राह्मणान् प्रति स्मृत्यन्तरेऽभिहितम्—

पवित्रपाणयस्सर्वे ते च मौनव्रतान्विताः। उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्शे वर्जयन्तः परस्परम्॥

इति । ते विप्रास्सर्वे देवार्थाः पित्रधीश्च पवित्रपाणयो मौनत्रतान्विताः प्रमादसम्भवं परस्परमुच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पर्शे वजर्यन्तः आ भोजनसमाप्तेवे तेरिन्नित्यर्थः ! च शब्दा च्छादकर्ताऽपि
मौनत्रतान्वितो वर्तेतेति गम्यते । मौनत्रतान्वयस्य कचिदपवादमाह यमः—

त्रह्मोद्याश्च कथाः कुर्युः पितॄणामेतदीिष्मतम् ।
इति । पैठीनसिरप्युपवेशनायोद्युक्तत्राह्मणान् प्रसाह—
नानियुक्तोग्रासनं गच्छेत्पङ्कचा हरति दुष्कृतम् ।
इति । अत्रास्यतामिति श्राद्धकत्री न नियुक्तो योसावनियुक्तः।

अग्रासनं प्रथमासनम् । अनुपविष्टदशायामपि परस्परसंस्पर्शो यथा न भवति तथा वार्तितव्यमित्याह गौतमः—

> पग्स्पर्शे भवेत्पापमेकपङ्किनियोगतः । हीनवृत्तादिपङ्कौ तु युक्तं तस्मादिवेचनम् ॥

इति । अत्र यमः—

भिक्षुको ब्रह्मचारी वा भोजनार्थमुपस्थितः । उपिवष्टेष्वनुप्राप्तः कामं तमीप भोजयेत् ॥

इति । भिक्षुकोयतिः । तथाच छागलेयः—पूजयेच्छ्राद्धकालेऽपि यतिं सब्बह्मचारिणम् ।
विप्रानुद्धरते पापात्पितृन् मातृगणानपि ॥

### दृद्धशातातपोपि-

आतिथ्यरिहते श्राद्धे भुद्धते ये बुधा द्विजाः ।

र्था तेनान्नपाकेन काकयोनि वजनित ते ॥

इति । आतिथ्यरिहते अतिथिलक्षणलक्षितिविप्रागमनेऽपि तत्पूजाराहते । तस्मादुपविष्टवाह्मणैस्सह सखवकाशे तत्समीपे
भिक्षुको ब्रह्मचारी अतिथिश्च पित्रर्थविष्ठानुप्रवेशेनैव भोजयितव्यः । तथाच पुराणे निमन्त्रितब्राह्मणभोजनं विधायाभिहितम्—

शेषान्वित्तानुसारेण भोजयेदन्यवेश्मानि । इति । शेषान् निमन्त्रितव्यतिरिक्तानतिथिप्रभृतीन् । एतचाति । थिभोजनमतिथिलक्षणलक्षिते आगते साति द्रष्टव्यं, न पुनः 'काकयोनिं व्रजनित ते' इति दोपश्रवणात् कल्पयित्वाऽष्य-तिथिः कर्तव्यः । यस्त्वतिथिलक्षणहीनो भोजनयाचनादिना श्राद्धविभ्रं करोति तस्य दोषमाह हारीतः—

चतुर्णा दुष्कृतं हरित ब्राह्मणो विघ्नकारकः। अन्नस्यान्नपतेः पङ्कोर्भोजनाकाञ्झिणां तथा॥ इति । भोजनाकांक्षिणः कृते श्राद्धे भोजनाकांक्षिणः। श्राद्ध-कर्तुर्वान्धवा इति यावत्।

इति स्मृतिचिन्द्रिकायां निमन्त्रितब्राह्मणोपवेशनम्

#### अथावान्तरसङ्कल्पादिकृसम्.

तत्र पुराणम् --

श्राद्धभूमो गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । ताभ्यां चैव नमस्कृत्य ततः श्राद्धं प्रवर्तयेत् ॥ श्राद्धावान्तरसङ्करुपं कुर्यादित्यर्थः । अत्रावान्तरसङ्करुपः उप-विष्टबाह्मणानुज्ञालाभार्थं, तथाच तत्रैवोक्तम्—

उभौ हस्तौ समौ कृत्वा जानुभ्यामन्तरे स्थितौ ।
समश्रयश्चोपविष्टान् सर्वान् पृच्छेत् द्विजोत्तमान्॥
नमस्काराञ्जलिकरणादुभौ हस्तौ समौ जान्वोरन्तरे यथा स्थितौ
स्यातां तथा कृत्वा सप्रश्रयः नमस्कारांजलिवन्धनादिविनय
सम्पन्नो निमन्त्रितानुपविष्टान् द्विजोत्तमान् सर्वान् पृच्छेदित्यन्वयः। कथं पृच्छेत्कथं च तैरुत्तरं देयमित्यपेक्षिते तत्रैवोक्तं-

श्राद्धं कारिष्ये इत्येवं पृच्छोद्विपान् समाहितः । कुरुष्वेति च तैरुक्तो द्याइभीसनं तदा ॥ इति । दर्भासनदानात्पूर्व 'देवताभ्यः पितृभ्यश्व' इति मन्त्रः त्रिरावर्तनीयः । तथाच ब्रह्माण्डपुराणे—

> देवताभ्यः पितृभ्यश्च तथा योगिभ्य एव च। नमस्स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव भवात्विति ॥ आद्यासने तु श्राद्धस्य त्रिरावृत्तं जपेत्सदा। पठ्यमानिमदं श्रुत्वा श्राद्धकाल उपस्थिते ॥

पितरः क्षिप्रमायान्ति राक्षसाः श्रद्धवन्ति च ।

चशब्दादसुराः पिशाचाः पद्रवन्तीति सुचितम् । राक्षसादी-नामपनुत्तये कर्तव्यान्तरमाह निगमः—'अपहता इति तिलान् विकिरेत' इति।

अपहता असुरा रक्षांसि पिशाचा ये क्षयन्ति पृथिवीमन्। अन्यत्रेतो गच्छन्तु यत्त्रैपां गतं मनः ॥ इति मन्त्रलिङ्गादसुरादीन।मपहसर्थमनेन मन्त्रेण तिलविकिरणं कर्तव्यमिति गम्यते । श्राद्धे दैवपूर्वकं सर्वमनुष्ठानं राक्षसा चपनुत्तये कर्तव्यमियाह क्रतुः—

सदैवं भोजयेच्छा इं तत्पूर्व च प्रवर्तयत् । अन्यथा ह्यवलुम्पन्ति सदैवासुरराक्षसाः॥ सदैवं श्राद्धं वैश्वदैविककर्मो पेतम् । सदैव सर्वदैव । मनुरापि — देवकार्याद्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते । SMRITI CHA.—VOL. V. 36

दैवं हि पितृकार्यस्य पूर्वमाप्यायनं स्मृतम् ॥ तेपामारक्षभूतं तु दैवं पूर्वं नियोजयेत् । रक्षांसि विमळुम्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम् ॥

इति । देवकार्यात्पितृकार्यं विशिष्यते, देवकार्यस्याङ्गत्वात्पि तकार्यस्य प्रधानत्वादित्यभिप्रायः । पूर्वमाप्यायनं दैवं कर्म पूर्वानुष्ठेयं पितृकार्यस्योपवृंहकं उपकारि तदङ्गमिति यावत्। एवञ्च कुरुष्वेत्यनुज्ञानन्तरं 'देवताभ्यः पितृभ्यश्च' इति मन्त्र- मुक्ता 'अपहताः' इति मन्त्रेण श्राद्धभूमौ तिल्ञान् विकरियं प्रधमं वैश्वदैविकब्राह्मणासनार्थं दर्भासनं द्यादित्यनुष्ठानक्रमो वेदित्वयः। दर्भासनदानं च ब्राह्मणहस्ते अप आसिच्य कार्यम्।

पाणिप्रक्षाळनं दत्वा विष्टरार्थान् कुशानापे । आवाहयेदनुज्ञातो विश्वे देवास इत्युचा ॥

इति याज्ञवल्क्यस्मरणात् । विष्ठरार्थान् कुशान् आसनार्थान् कुशान् । यद्यपि पाणिप्रक्षाळनार्थमुदकं ब्राह्मणहस्ते दत्वा विष्ठरार्थान् कुशानपि तत्रैव दत्वा आवाहयेदिति शब्दव छात्मितिभाति । तथापि विष्ठरार्थान् कुशानासने दत्वेति विष्ठरार्थपदसामर्थ्यादर्थः मत्येतव्यः । अत एव प्रचेताः—

दर्भाश्चैवासने दद्यात्र तु पाणौ कदाचन । इति । यत्तु तेनोक्तम्—

> देवानामृजवो दर्भाः प्रदातव्याः पृथक् पृथक् । धर्मोसीत्यथ मन्त्रेण गृह्णीयुस्ते तु तान् कुशान् ॥

इति । तस्यायमर्थः — पूर्वोपक्छप्तासनेपूपिवष्टा आसनान्तरानाकांक्षा अपि धमोंसीति मन्त्रमुच्चार्य तान् कुशानप्यासनार्थतया मनसा स्वीकुर्युः, न तु पाणिनेति । अतो न पूर्वापरविरोधः । देवस्वामिनाऽप्यविरोधार्थमेवमुक्तं — 'पाणौ दर्भदानपतिषेध आसनास्तरणार्थद्रभविषयः, मन्त्रेण ग्रहणविधानसामर्थ्याद्याज्ञवल्क्यवचनाच विष्टरार्था दर्भाः पाणावेव देयाः '
इति, तद्युक्तम् — आसनास्तरणार्थदर्भाणामासने प्रक्षेप्तव्यानां
इस्ते दानाप्रसक्तेस्तत्र प्रतिषेधानवकाशात्,

आसने चासनं द्दाद्वामे वा दक्षिणेऽपि वा।
इति विष्टरार्थद्भीणामासने निधानविधायकादिपुराणवचनविरुद्धत्वाच । अत्र वाम इति पित्रर्थब्राह्मणासनदानविषयम् ।
दक्षिणं इति देवार्थब्राह्मणासनदानविषयम् । तथाचानन्तरमुक्तं तेत्रेव—

पितृकर्मणि वामे वै दैवकर्मणि दक्षिणे ।
इति । वामे आसनस्य वामभागे । दक्षिणे दक्षिणभागे ।
दैविककर्मणि यवसहितं दर्भासनं दद्यात्, 'देवानां सयवा दर्भाः' इति काठकेऽभिधानात् । आसनस्य दक्षिणे भागे पुरूर-वार्द्रवसंज्ञकानां विश्वेषां देवानामिदमासनिमति दर्भासनं दद्यात् ।
तथा च श्लोकसङ्ग्हकारः—

अक्षय्यासनयोष्पष्ठी द्वितीयाऽऽवाहने स्पृता । अन्नदाने चतुर्थी स्यात् शेषास्सम्बुद्धयस्स्मृताः ॥ इति । दर्भासनदानानन्तरं गद्यसङ्ग्रहकारः—'ततः पुनरपो दत्वा देवे क्षणः कियतामिति कर्ता, ओं तथिति विमो ब्रूयात् । प्रामोतु भवानिति कर्ता पुनर्बूयात् । प्रामवानीति विपः पुनर्बूयादिति । एतत्तु निमन्त्रणं ब्राह्मणहस्तमङ्गृष्ठव्यिति गृहीत्वा कर्तव्यं—

निरङ्गुष्ठं गृहीत्वा तु विश्वान् देवान् समाह्वयेत् । इति पुराणेऽभिधानात् । निरङ्गुष्ठं गृहीत्वा निमन्त्रणे कृते सत्यनन्तरं विश्वान् देवान् समाह्वयेदित्यर्थः । आवाहनप्रका रमाह यमः—

> यवहस्तस्ततो देवान्विज्ञाप्यावाहनं प्रति । आवाहयेदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्यूचा ॥ विश्वेदेवाक्यूणुतेमं मन्त्रं जन्ना ततोऽक्षतान् । ओषधय इति मन्त्रेण विकिरेत्तु प्रदक्षिणम् ॥

इति । श्राद्धकर्ता गृहीतयवः पुरूरवार्द्रवसंज्ञकान् विश्वान् देवानावाहियिष्यामीति विशेषनाम्ना सामान्यनाम्ना च देवा-नामावाहनं वैश्वदेवब्राह्मणेभ्यो विज्ञाप्य तैरावाहयेखनुज्ञातो 'विश्वदेवास आगत' इत्यनया ऋचा विश्वान् देवान् ब्राह्मणेष्वावाह्य यवान् ब्राह्मणस्य दक्षिणपादे सञ्यपादे दक्षिणजानुनि सञ्यजानुनि दक्षिणेंसे सञ्येंसे शिरिस च समारोप्य ब्राह्मणेषु विश्वान् देवानागतान् ध्यात्वा 'विश्वे देवाञ्गृणुत' इति मन्त्रं जिपत्वा प्रदक्षिणं दक्षिणपादादि- मस्तकान्तं 'ओषधयः प्रतिमोदध्वम् इति मन्त्रेणाक्षतान् विकिरेत् आरोपयेदित्यर्थः । एवमुक्तो यवाक्षतारोपप्रकारः प्रचेतसा पुष्पारोपणमुदाहृत्य दक्षितं—

पादप्रभृति मूर्घान्तं देवानां पुष्पपूजनम् ।

इति । अनुज्ञापनानुज्ञानप्रकारः कात्यायनेन सामान्यनाम्ना दार्शितः 'विश्वान् देवान् आवाहयिष्यामीति पृच्छत्यावाह-यत्यनुजानाति' इति । विशेषनाम्नाऽनुज्ञापनप्रकारस्तु 'पुरूर-वार्द्रवसंज्ञकान्' इत्येवंरूपः स्वयमूद्यः । विशेषनामानि च वृहस्पतिना दर्शितानि—

> क्रतुर्दक्षो वसुस्सत्यः कालः कामस्तथैव च । धुरिश्व रोचनश्चैव तथा चैव पुरूरवः ॥ आर्द्रवश्च दशैते तु विश्वे देवाः प्रकीर्तिताः ॥

श्राद्धेषु विभज्येति शेषः। तथाच शङः— इष्टिश्राद्धे क्रतुर्दक्षः संकीत्यौँ वैश्वदैविके। नान्दीमुखे सत्यवस् काम्ये तु धुरिलोचनौ॥ पुरूरवाईवौ चैव पार्वणे समुदाहतौ। नैमित्तिके कालकामावेवं सर्वत्र कीर्तयेत्॥

इति । इष्टिश्राद्धं यागादिकमीङ्गं, श्रौतस्मार्तकर्मणामाधानसो-मयागपुंसवनसीमन्तादीनामादौ तदङ्गत्वेनानुष्ठीयमानं श्राद्धमिति यावत् ।

निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा ॥

त्रेयं पुंसवने श्रादं कर्माङ्गं वृद्धिवत्कृतम् ॥ इति कर्माङ्गश्राद्धल्लणमभिद्धता पारस्करेणैव वृद्धिवत्कृत मिस्रभिधानात् कर्माङ्गश्रादं वृद्धिश्राद्धादन्यदिति द्रिततम् । नान्दीमुखं नान्दीमुखसंज्ञकिपतृदेवताकं वृद्धिश्राद्धिमिति यावत्।

> एवं प्रदक्षिणीकृत हुद्धौ नान्दीमुखान् पितृन् । यजेत.....॥

इति याज्ञवल्क्येन दृद्धिश्राद्धे नान्दीमुखंसंज्ञकिपतॄणां देवता-त्वेन विधानात्। दृद्धिश्राद्धं च दृद्धवसिष्ठेन निरूपितम्— पुत्रजन्मविवाहादौ दृद्धिश्राद्धसुदाहृतम्।

इति । पुत्रजन्मविवाहादौ कियमाणमाभ्युदियकं श्राद्धं दृद्धि श्राद्धिमिति व्यपदिश्यत इसर्थः । आदिशब्देन गर्भाधानपुं सवनसीमन्तव्यतिरिक्तानामव्यप्तशनचूडाकरणादिसंस्कारकर्मणां सङ्गहणं, गर्भाधानपुंसवनसीमन्तेषु कियमाणाभ्युद्यिकश्राद्ध-

स्य कर्माङ्गश्राद्धकोटिमविष्टत्वात् । काम्यं फलकामनयाऽनुष्ठेयं महालयादिश्राद्धम् ,

पुत्रानायुस्तथाऽऽरोग्यमैश्वर्यमतुलं तथा।
प्राप्नोति पश्चमे दत्वा श्राद्धं कामांश्व पुष्कलान् ॥
इति पश्चमपक्षे कन्यागते सूर्ये महालयाख्यश्राद्धस्य पुत्रादिकाम्यफलसाधकत्वस्मरणात् । पार्वणश्राद्धं सर्वश्राद्धमकृतिभूतममावास्याश्राद्धम् । तथाच शातातपः —

दर्शश्राद्धं तु यत्नोक्तं पार्वणं तत्नकीर्तितम्।

इति ।

एकोदिष्टं तु यच्छ्राद्धं तन्नैमित्तिकमुच्यते । इतिवचनान्नैमित्तिकपदेनात्रैकोदिष्टश्राद्धमुक्तमिति यद्यपि प्रति भाति । तथाऽपि तद्वचनोत्तरार्धे,

तद्प्यदैवं कर्तव्यमयुग्मानाशयेद्विजान् ।
इति पूर्वाधों क्तेकोद्दिष्टश्राद्धे वैश्वदैविकानिष्धेन तत्र कालकामसंज्ञया विश्वेषां देवानां निर्देशः कार्य इति विध्यसंभवात्
योगरूढ्या पर्तायमानमेकोद्दिष्टं हित्वा निमित्ते भवं नैमि
चिकमिति योगमाश्रित्य नैमिचिकपदेन नवान्नलाभादिनिमित्ते
सति पितृभ्यो भक्तचा कियमाणं श्राद्धमुक्तमित्यवगन्तव्यम् ।
अथवा—नैमिचिकपदेनैकोद्दिष्टाभिधायकेन सपिण्डीकरणं ल्राक्षणया निर्दिश्यते, सपिण्डीकरणे एकोदिष्टस्यापि सद्भावात् ।
एवञ्च—सपिण्डीकरणे विश्वेषां देवानां आवाहनार्थं कालकामसंज्ञया निर्देशः कार्यः । 'एवं सर्वत्र कीर्तयेत्' एवमु
करीत्या सर्वश्राद्धेषु नामग्रहणस्थाने कीर्तयेदित्यर्थः । आ
दिपुराणे विशेषनामानि दर्शितानि—

विश्वदेवौ ऋतुर्दक्षः सर्वास्विष्टिषु कीर्तितौ । निसं नान्दीमुखश्राद्धे वसुससौ च पैतृके ॥ नवान्नलम्भने देवौ कालकामौ सदैव हि । अपि कन्यागते सूर्ये श्राद्धे च धुरिलोचनौ ॥ पुरूरवार्द्रवौ चैव विश्वदेवौ च पार्वणे । इति । सर्वास्विष्टिषु सर्वेषु कर्माङ्गश्राद्धेषु नवान्नलम्भने पैतृके नवान्नलाभरूपनिमित्ते साति, नवान्नभोजनोपक्रमात् पूर्व पितृभक्तचा नवान्नेन कियमाणश्राद्धवत्। तच्च निमित्ताधिकारेण कियमाणानां विश्वेदेवसमन्वितानां श्राद्धानामुपलक्षणार्थम् । कन्यागते सूर्ये श्राद्धे पुत्रादिफलकामनया कियमाणमहालयाच्य इत्यर्थः । एतच्च सर्वकाम्यश्राद्धोपलक्षणतयोक्तम् । पार्वणे अमावाद्यायां कियमाणे पार्वणश्राद्धे इति । क्रतुदक्षसत्यादीनां च दक्षप्रजापतेर्दुहितरि विश्वाच्यायां लोकविश्रुतायामुत्पत्ति-स्समभूदित्युत्पत्तिमिप ज्ञात्वा आवाहनं कार्यम् । अत्रप्वेषामुत्पत्तिः पुराणेऽभिहिता—

दक्षस्य दुहिता साध्वी विश्वा नाम परिश्रुता ।
तस्याः पुत्रा महात्मानो विश्वे देवा इति श्रुताः ॥
एवमुक्तोत्पित्तरावाहनसमये ज्ञातव्येत्याभिष्ठायः । अतएवं ऋतुदक्षादिसंज्ञां दक्षदुहितुरुत्पित्तं च ये न विदुः तेषामनुकल्पमाह
शक्वः—

नाम चैव तथोत्पात्तं न विदुर्ये द्विजातयः। श्लोकमेतं पठेयुस्ते ब्राह्मणानां समीपगाः॥ आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महावछाः। ये ह्यत्र विहिताक्श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते॥

इति । आगच्छन्तु महाभागा इति मन्त्रं वैश्वदैविकबाह्मणः समीपस्थाः 'विश्वे देवाक्ष्णृणुतेमम्' इति मन्त्रजपानन्तरं जपे युरिसर्थः । तथाच पुराणम्—

तथा मन्त्रं जपेन्मौनी विश्वेदेवास आगत । विश्वेदेवाश्त्रृणुतेति द्वितीयं तद्नन्तरम् ॥ तृतीयं तु जपेन्मन्त्रं आगच्छन्त्वित्यतःपरम् ।

इति । विश्वेदेवास इत्यनया ऋचा प्रथमनावाह्य तदनन्तरं विश्वेदेवादशुणुतेति मन्त्रं जपेदिसन्वय:। यद्यपि कर्माङ्गश्रा द्धादिषु न कापि दश विश्वेदेवा देवतात्वेन स्मृतिपुराणा भ्यामभिहिताः, किन्तु द्वौद्यावेकैकस्मिन् श्राद्धे देवतात्वेनोक्ता । तथाप्यावाहनादौ पुरूरवाईवसंज्ञकान् विश्वान् देवानावाहिय-ष्यामीत्येवं वहुवचनान्ततयेव मथागः कार्यः 'विश्वान्देवाना-वाहियामीति निरङ्गष्ठं गृहीत्वा विश्वान् देवान् समाह-येत्' इत्यादिसमृतिपुराणेपु वहुवचनान्ततयैव प्रयोगदर्शनात्। यथा एकस्मिन् पितारे पितामहे पपितामहे वा आवाह नादिसर्वोपचारेषु पितरः पितामहाः प्रपितामहा इदं व आ-सनमित्यादिवहुवचनान्तोषि प्रयोगः पूजार्थं यथा नानुपपन्नः तथा द्रयोरिप पूजार्थ बहुवचनान्तप्रयोगो युक्त एव । वैश्व-दैविकत्राह्मण।नामनेकत्वेऽपि न प्रतिब्राह्मणमावाहनावृत्तिः, स-कृदावाहनेनैवानेकब्राह्मणाधिष्ठानदेवताध्याससम्भवात् । आवा-हनाद्ध्वं तु प्रतिब्राह्मणं देवताध्यासात् ब्राह्मणभेदे साति तदुपाधितो देवताया अपि भेदो भवति, तेनावाहनोत्तर-काले यद्यदेवताराधनं कियते यवारोपणादि सन्निपत्योपका-रकं तत्पुरोडाश्रपदानादिवत्प्रतित्राह्मणमावर्तनीयं, सन्निपत्योप- कारकेष्वावृत्ति विना ब्राह्मणान्तरे कार्यासिद्धेः । विश्वेदे-वादशृणुतेमम् १ इति मन्त्रजपस्त्वावाहनोत्तरकाले क्रियमाणोपि नावर्तते, सक्वज्जपेनैव जपसाध्यादृष्टसिद्धेः॥

> इति स्मृतिचन्द्रिकायां अवान्तरसङ्कल्पादि वैश्वदेविकावाहंनान्तकृत्यम्

### अथ वैश्वदैविकार्चनविधिः.

तत्र याज्ञवल्क्यः---

यवेरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके ।

शक्तो देव्या अपः क्षिप्ता यवोसीति यवांस्तथा ॥

इति । अयमर्थः—वैश्वदैविकब्राह्मणयोः पादाद्यङ्गेषु यवान्
समारोप्य 'विश्वदेवाञ्गृणत' इसादिकं जिपत्वा अर्ध्यभा
जने दे उत्ताने निधाय तत्रैकैकास्मिन् भाजने द्विदर्भमेकैकं
पवित्रं प्रागप्रमुदगग्रं वा निधाय 'शन्नो देवीरिभष्टये' इत्पृचा
प्रतिपात्रं जलं निषिच्य

पूरयेत्पात्रयुग्मं तु स्थाप्य दर्भपवित्रके ॥ इति ॥ पचेतसा त्वन्त्यपादत्रयस्यार्थः स्पष्टमुक्तः— एकैकस्यापि विशस्य अर्ध्य पात्रे विनिक्षिपेत्। यवोसीति यवान् क्षित्वा गन्धपुष्पैम्सुपूर्जितम् ॥ अर्घ्यमर्घार्ध जलं, तदेकैकस्य विशस्य एकैकस्मिन् पात्रे मन्त्रावृत्त्या विनिक्षिपेत्, तदैव यवान् क्षिन्। गन्धपुष्पेस्सुपू-जितं कुर्यादित्यर्थः। अर्घ्यपात्रे विशेषमाह कायायनः— ' सौवर्णराजते।दुम्वरखड्ममणिषयानामन्यतमेषु यानि विद्यन्ते पत्रपुटादिषु वा, इति । औदुम्वरं ताम्रं, खड्गं खड्गमगमयं, माणिमयं मरकतादिरत्नमयं, यानि वा कांस्यादितैजसानि

राजतानि पशस्तानि पित्र्ये हैंमानि दैविके। अपि वा ताम्रपात्राणि देवे पिन्येऽध्यंकर्माणि ॥ उत्तरार्धेऽपि पशस्तानीत्यनुपज्यते । राजतानि तु पात्राणि दैवे निन्दितानि, तथाच राजतं पात्रमधिकृत्य मत्स्येनोक्तम्-

विद्यन्ते तेषु वेति शेषः। वैजवापीपि-

शिवनेत्रोद्भवं यसादतस्तात्पतृवछभम् । अमङ्गळं तद्यत्नेन देवकार्येषु वार्जितम् ॥ श्चिवनेत्रोद्धवं शिवनेत्रजलप्रभवं, तथाच श्रुतिः—'सोऽरोदीद्य-दरादीत्तदुद्रस्य रुद्रत्वं यदश्वशीयत तद्रजतं हिरण्यमभवत् ' इति । अमङ्गळं तदिसत्राश्रुमभवत्वादिसभिप्रायोऽवसेयः । अ-र्घपात्रान्तर्धायकपावित्रे प्रत्यर्घपात्रं भेदेन कार्ये इति चतु- विंशतिमते 5 भिहितम्—' द्वेद्वे शलाके देवानां पात्रे कृत्वा पयः क्षिपेत्' इति । दर्भादिषु साग्रेषु शलाका शब्दो वर्तते । द्वेद्वे इति वीप्सया प्रतिपात्रं द्वेद्वे शलाके निधातव्ये इति दर्शितम् । पवित्रकरणप्रकारमाह याज्ञवलक्यः—

पित्रते स्थ इति मन्त्रेण हें पित्रते च का येत्। अनन्तर्गर्भे क्राच्छिन्ने काँशे प्रादेशसम्मिते॥ कुराच्छिन्ने काँशे कुराम्ये पित्रते स्थ इति मन्त्रेण 'पित्रते स्था वष्णती। वायुर्वी मनसा पुनातु 'इति मन्त्रेण। यज्ञ-पार्श्वीपि—-

ओषधीमन्तरे क्रत्वाङ्गुष्ठाङ्गुळिपर्वणोः ।
छिन्द्यात्प्रादेशमात्रं तु पवित्रं विष्णुदेवतम् ॥
न नखेन न काष्ठेन न छोहेन न मृन्मयात् ।
नखेन तु भवेद्वचाधिः काष्ठेनार्थो न सिध्यति ॥
अग्यसेन भवेन्मृत्युः मृन्मये कछहो ध्रुवम् ।
इति । गन्धपुष्पैः सुपूजितकरणानन्तरं गार्ग्यः—

स्वाहेति चैव देवानां होमकर्मण्युदाहरेत् ।
होमशब्दोत्र त्यागसद्भावसामान्याद्दाने वर्तते । ततश्चायमर्थः—
देवानामर्ध्यदानकर्मणि करिष्यमाणतया प्रस्तुते देवेभ्योऽध्यं
निवेद्यितुं स्वाहेत्युदाहरेत् । 'स्वाहाऽध्यम्' इत्युचार्य विष्य समीपे अध्यपात्रं स्थापयेदिसर्थः । स्थापनानन्तरं याज्ञ-वल्वयः— या दिच्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्यं विनिक्षिपेत् । इति । 'या दिच्या आपस्सुहवा भवन्तु' इति मन्त्रेण मन्त्रान्ते पुक्रवार्द्रवसंज्ञिका विश्वेदेवा इदं वो अध्यीमित्युक्ता वैश्वदैविक-ब्राह्मणस्येकस्य हस्ते दक्षिणे अध्येपवित्रेणान्ताईते एकपात्रस्थ-सुदकं कृत्स्तं द्यादिसर्थः ।

दत्वा इस्ते पवित्रं तु इस्तेष्वर्ध्य विनिक्षिपेत् । इति गार्ग्यस्मरणात् । यद्यप्यत्रोपक्रमोपसंहारगतवचनयोर्विरोधः प्रतिभाति । तथाऽप्यनुपजातिवरोधित्वादुपक्रमानुरोधेनैवोपसं-हारस्य वर्णनं कार्यमिति न्यायेन बहुवचनमत्र श्लोकिसि द्धचर्थं प्रयुक्तमिति वर्णयितव्यम् । एवश्च याज्ञवल्क्यवचनेऽपि 'हस्तेष्वर्ध्य विनिक्षिपेत्' इसत्र हस्तेष्विति बहुवचनं श्लो कसिद्धचर्थं कृतं, हस्तस्याधिकरणत्वप्रतिपादनमात्रे तु तात्पर्य-मिति मन्तव्यम् । त्राह्मणहस्तेष्वर्ध्यसेचनानन्तरं याज्ञवलक्यः—

दत्वोदकं गन्धमाल्यं धूपदानं सदिपकम् ।
इति । गन्धमाल्यधूपदीपदानानि प्रसेकमुदकमादौ दत्वा कार्याणीत्यर्थः । तथाच गौतमः 'भिक्षादानमप्पूर्व ददातिषु
चैवम्' इति । आपः पूर्व दत्ता यस्माद्धिक्षादानाच्चदप्पूर्व, दः
दातिषु भिक्षातो वस्त्वन्तरदानेष्यप्येवमप्पूर्व दानं कार्यम् ।
वैश्वदैविकदानेषु समर्पणाय प्रयोक्तव्या मन्त्रा ब्रह्मपुराणे
दार्शताः—

इदं वः पाद्यमध्यं च पुष्पदानिविलेपनम् ॥

अयं दीपप्रकाशश्च विश्वेदेवास्समर्प्यते ॥

इति । विश्वेदेवा इदं वः पाद्यं विश्वे देवा इदं वो अर्घ्य इति नपुंसकलिङ्गनिर्देशेन पाद्यादिकं, विश्वे देवा एप वो धूपः विश्वे देवा अयं वो दीपनकाशे इति पुछिङ्गनिर्देशेन धूपादिस्स-विश्वेभ्यो देवेभ्यस्समर्पणीयमित्यर्थः । गन्धदाना-दावेवं प्रयोगः- ब्राह्मणहस्ते उदकं निनीय पुरूरवार्द्रवसं-ज्ञका विश्वेदेवा अयं वो गन्ध इति गन्धं बाह्मणहस्ते दद्यात्। पूर्ववद्दकं निनीय पुरूरवार्द्रवसंज्ञकविश्वेदेवा इदं वो माल्यं इति माल्यं दद्यात् । पूर्ववदुदकं निनीय पूर्ववत्तेषां नाम गृ-हीत्वा अयं वो धूप इति धूपापेणं, पूर्ववदुदकं निनीय देवता नामगृहीत्वा अयं वा दीप इति दीपार्पणम्, पुनरापा दत्वा नःम गृहीत्वा इदं व आच्छादनमिति वस्नतन्मूल्ययज्ञोपवीतेषु यथालाभमेकं दद्यात् । अर्चनं सर्वे सम्पूर्णमस्त्विति कर्ता ब्रू-यात् । अस्तु सम्पूर्णमिति विषो ब्रूयात् । सङ्गरुपसिद्धिरास्त्व-ति भवन्तो ब्रुवन्त्विति कर्ता ब्रूयात् । अस्तु सङ्करपीसद्धि-रिात विषो ब्रूयात् । आसनादौ सर्वत्र स्वासनं स्वर्ध्य सुग न्धः सुमारुषं सुधूपः सुदीपः स्वाच्छादनं इति विभो बूयात् । एतत्सर्वे गद्यसङ्गहकारेणोक्तम्। देवपित्रर्चनार्थे यानि गन्ध-पुष्पधूपदीपाच्छादनान्युपादेयानि वज्यानि च तानि पागुपक ल्प्यद्रव्यकथनावसरे कथितानीतीह नोक्तानि । तेनोपकल्प्यद्रव्य-कथनावसरोक्तानीहोपादेयानि ॥

इति स्मृतिचिनद्रकायां वैश्वदैविकार्चनविधिः.

# अथ पैतृकार्चनविधिः.

#### तत्र देवलः---

द्विजातयो यथाप्रोक्ता नियतास्स्युरुदङ्मुखाः। पूजयद्यजमानस्तु विधिवदक्षिणामुखः॥

#### याज्ञवल्क्योपि —

अपसन्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम् ।

इति । वैश्वदेवार्थमुपवीतत्वेन स्थितं यज्ञस्त्रं ततो वैश्वदैविकार्चनानन्तरमपसन्यं प्राचीनावीतं कृत्वा पितृणामुपचारभूतासनादिपदार्थानपदक्षिणं कुर्यादित्यर्थः । यद्यपि वैश्वदैविकासनदाः
नानन्तरं पैतृकासनदानं वेश्वदैविकावाहनानन्तरं पैतृकावाहनमिस्रेवं पदार्थानुसमयेनेवासनावाहनार्ध्यगन्धपुष्पपूपदीपाच्छादनाख्याः पदार्थाः वेश्वदैविकाः पैतृकाश्च अनुष्टेयाः, न तु
वैश्वदैविकासनाद्याच्छादनान्तपदार्थकाण्डादृष्ट्वं पैतृकासनादिः
पदार्थानां पदार्थानुसमयेनानुष्ठानम्, अन्याय्यत्वात् । तथाऽप्यत्र
वैश्वदैविकपदार्थानां काण्डानुसमयेनानुष्ठानस्य वाचिनिकत्वाचेश्वदेविकपदार्थानां काण्डानुसमयेनानुष्ठानस्य वाचिनिकत्वाचेश्वदेविकपदार्थानां काण्डानुसमयेनानुष्ठानस्य वाचिनिकत्वाचेश्वदेविकपदार्थानां कार्यः, वाचिनिकत्वं च 'अपसन्यं ततः कृत्वा'
इसादिना वचनेन वेश्वदेविकार्चनपदार्थकाण्डादृष्ट्वं पैतृकार्चनविधानात्सिद्धम् । कथं पुनः पैतृकार्चनिमत्यपेक्षिते स एवाह-

द्विगुणांस्तु कुशान् दत्वा उश्चन्तस्त्वेत्यृचा पितॄन् । आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायन्तु नस्ततः ॥ द्विगुणान् तिलान्, 'पितृणां द्विगुणांस्तिलैः' इति स्मर-णात्। कुशान् त्रिपश्चादिविषमसङ्घाकान् 'पित्रचे ऽयुग्मांस्तथैव च' इति स्मरणात् । दत्वा आसनस्य वामभागे 'प्रद्चा दासने दर्भान न तु पाणौ कदाचन। पितृकर्माण वामे स्यात्' इति स्मरणात्। आसनदानात् पूर्व पश्चाच त्राह्मण हस्ते अपामासेचनं कार्य 'अपः प्रदाय दर्भान् द्विगुणान् आसनं प्रदायापः प्रद्यात्' इति शौनकस्मरणात् । 'पितृः नावाहयेत्' इत्यत्र पितृशब्देन कर्तुरतिताः पूर्वपुरुषाः पितृ-पितामहप्रितामहा उक्ताः, तेषां श्राद्धकर्मणि हाविःप्रत्युदेश्यः तया देवतात्वेन आवाह्यत्वात् । तथा चायस्तम्वः- 'अथैतन्मनुः श्राद्धशब्दं कर्म शोवाच प्रजानिक्श्रेयसाय तत्र पितरो दे-वता ब्राह्मणस्त्वाहवनीयार्थे' इति । श्राद्धशब्दं कर्म श्राद्ध-नामधेयं कर्म । प्रजानिक्त्र्रेयसाय पुत्रपात्रादिसन्ततिश्रेयःप्राप्तच र्थम् । तत्र श्राद्धनामधेये कर्मणि । पितरो देवताः श्राद्धकर्तुः पितृपितामहमपितामहा लोकान्तरगताः सम्भदानत्वेन हविः-प्रत्युदेश्या , न तु ब्राह्मणास्संपदानत्वेन हिनःप्रत्युदेश्याः । किन्त्वाहवनीयार्थे देवतोदेशेन त्यक्तस्य हविषः पक्षेष्यमाणस्य धारणरूपे आहवनीयकार्ये केवलं वर्तन्त इत्यर्थः । तत्कार्ये वर्तनं च 'ब्राह्मणस्य इस्ते होतन्यम्' इतिवद्त्र वचना भावात्र हस्तद्वारा, किंतु-

द्रौ दैवे पितृकृत्ये त्रीनेकैकगुभयत्र वा।

भोजयेदिति वचनात् त्यक्ताच्याशनद्वारेति गम्यते । पितृकृत्ये यजमानस्य पितृपितामहप्रापितामहानुदिश्य त्यक्तान्नभोजनकृत्ये। अत एव ब्रह्मपुराणे—

पितृन् पितामहन् यक्ष्ये भोजनेन यथाक्रमम्।
प्रिपतामहान्वे सर्वाञ्च तित्पतृं इचानुपूर्वशः ॥
तित्पतृन् प्रिपतामहस्य पितृपितामहप्रिपतामहान् । पिण्डदान-समये हस्तल्लग्नेन लेपनेन यक्ष्ये इत्यर्थः । वैजवापिनाऽपि यजमानस्य पितृपितामहप्रिपतामहानां श्राद्धदेवतात्वमभिधाय सुस्पष्टं तेषामेवावाहनमुक्तं—'तिष्ठन् पितृन् आवाहियेष्ये' इत्यामन्त्र्य 'उशन्तस्त्वा, इत्यनया यजमानस्य पितरं पिता-महं प्रिपतामहं नामिभरावाह्य' इति । पुराणेऽपि श्राद्धकर्तुः पूर्वपुरुषाणामेव श्राद्धदेवतात्वमभिसंधाय सुस्पष्टं तेषामेव कव्यभागित्वमक्तं—

या तु पिण्डिकिया तत्र बाह्मणानां तु भोजनम् ।
यजमानस्य पूर्वेषां तत्तु गच्छिति नान्यथा ॥
तत्र श्राद्धकर्मणि या पिण्डिकिया आद्यपिण्डिकिया पितृसम्बन्धिनी कृता 'ब्राह्मणानां तु भोजनं, यथासुखं जुपध्वम्' इति यद्यदन्नं ब्राह्मणभोजनाय निवेदितं तिद्विविधमन्नं यजमानस्य पूर्वेषां श्राद्धकर्तृः पितृपितामहप्रपितामहानाः
मुपभोगाय गच्छिति नान्यथा नान्येषामुपभोगाय गच्छितीत्यर्थः ।
कथं पुनस्सर्वेषां पुरुषाणां प्रातिस्विकशुभाशुभकर्मवशेन स्व
SMRITI CHA.—Vol. V

र्गनरकादिगतानां दूरस्थकव्यभोकृत्वसामर्थ्यरहितानामुपभोगाय नेतृपुरुपश्-यमचेतनमन्नादि द्रवं गच्छतीत्यनुपपित्तिनराकरणा र्थमुक्तं तंत्रैव—

यथा गोषु प्रणष्टेषु वत्सो विन्दति मातरम् ।
एवं श्राद्धेऽन्नमुद्दिष्टं मन्त्रः प्रापयते पितृन् ॥
मन्त्रो मन्त्रसामर्थ्यम् । मन्त्रसामर्थ्यमपि ब्राह्मणभोजनादिना
नष्टमत्रं कथं प्रापयतीसनुपपत्तिनिराकरणाय मत्स्येनोक्तं—

नाम गोत्रं पितृणां तु प्रापकं हव्यकव्ययोः। नाममन्त्रास्तथाऽऽदेशाः भवान्तरगतानपि ॥ प्राणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वमागतान् । देवो यदि पिता जातक्शुभकर्मनियोगतः ॥ तस्यात्रममृतं भूत्वा दिव्यत्वेऽप्यनुगच्छति । देवत्वे भोग्यरूपेण पशुत्वे तु तृणं भवेत् ॥ श्राद्धान्नं वायुक्षेण नागत्वेऽप्युपगच्छति । पानं भवति यक्षत्वे गृधत्वे तु तथाऽऽमिषम् ॥ दनुजत्वे तथा मांसं वेतत्वे रुधिरोदकम् । मानुष्ये त्वन्नपानादि नानाभोगकरं तथा ॥ रतिशक्तिः स्थियः कान्ता भोज्यं भोजनशक्तिता । दानशक्तिस्सविभवा रूपमारोग्यमेव च ॥ श्राद्धपृष्पिदं पोक्तं फलं ब्रह्मसमागमः। इति। नामानि देवदत्तयज्ञदत्तादीनि। मन्त्राः 'पृथिवी ते पात्रम् ' इत्यादयः । आदेशा इदमन्नादिकममुष्मे भवात्वत्येवमादयो निर्दे-शाः।तदाहारत्वमागतान् तत्तज्जात्युचिताहारत्वं प्राप्तान् । तस्यान्नं तत्तदुद्देशेन त्यक्तमन्नं अमृतं भूत्वा यत्रासौ स्थितः तत्र मन्त्रसामध्यात्तत्तद्धोगयोग्यं द्रव्यान्तरं भूत्वाऽनुगच्छाते भोग साधनं भवति । दिव्यत्वे दिविस्थितत्वे देवत्वे । भोग्यक्ष्पेण दिवोऽन्यत्र लोकान्तरे वर्तमाने देवत्वे स्थिते देवोचितभोग्य-रूपेण । इदं स्वकर्मानुसारिशरीरोचितान्नादिक्ष्पेण भोगसाध-नत्वं, श्राद्धकर्मणः पुष्पं अवान्तरफलम् । ब्रह्मसमागमा ब्रह्म-लोकपाष्तः परमफलं प्रोक्तमिस्थर्थः । अत्रावान्तरफलप्राप्तिः कालादिविशेषलाभे भवति । तथाच हारीतः—

काले न्यायागतं पात्रे विधिना प्रतिपादितम् । प्राप्नोत्यत्रं यथादत्तं जन्तुर्यत्रावतिष्ठते ॥ इति । परमफलप्राप्तिस्तु गयादिदेशविशेषलाके भवीत ।

यन्नाम्ना पातयेत्पण्डं तं नयेद्वस्य शाश्वतम् । इति गयादिदेशिवशेषकृतस्य श्राद्धस्य फलत्वेन श्रवणात्।शाश्वतं ब्रह्म नयेत् ब्रह्मणा सह ब्रह्मशाप्तचापादकं ब्रह्मलोकं नये-दित्यर्थः । एवमापस्तम्बादिवचनैः श्राद्धकर्मणि न ब्राह्मण उद्देश्यः । किंतु श्राद्धकर्तुः पितृपितामहप्रपितामहा लोकान्तरगता उद्देश्या इति सिद्धम् । तेपूद्देश्यपित्रादिषु वस्वादिद्धपतया उद्देशार्थं यथाक्रमं वस्वादिवृद्धिः कार्येत्याह शातातपः—

वसवः पितरो ज्ञेयाः रुद्रा ज्ञेयाः पितामहाः।

प्रवितामहास्तथाऽऽदित्या इसेपा वैदिकी श्रुतिः॥
एवं ज्ञात्वा श्राद्धे कृते वस्वादीनामपि प्रीतिर्भवतीत्याह
पैठीनसिः— 'वसवः पितरो रुद्धाः पितामहा आदिसाः प्रिपितामहा य एवं विद्वान पितृन् यजते वसवो रुद्धा आदिसाश्चास्य
पीता भवन्ति' इति । पित्रादिष्वेव वस्वादिरूपमनुसन्धायानुष्ठितेन श्राद्धेन पीता वस्तादयः श्राद्धजनितप्रीतिशालित्वेन श्राद्धेवताभूतिपत्रादिकल्पाः पुत्रादिदत्तान्ननिदानकस्थामताद्यन्नपानान्तस्य प्राप्तिं नामगोत्रमन्त्रादिवस्तुसामध्येन कुर्वतां
मनुष्याणां पितृन् शुभाशुभकर्मारब्धशरीरान्तरगतान् पीणयनतीत्यर्थः। तेन पुत्रादिभिरवद्यं नामगोत्रमन्त्राद्यन्नारणवद्वस्वादिरूपेण पित्रादयो ध्यातन्याः। तथाऽऽह याज्ञवल्कयः—

वसुरुद्रादितिसुताः पित्ररुगाद्धदेवताः ।
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन् श्राद्धेन तर्पिताः ।।
अदितिसुता आदित्याः । एवञ्चापस्तम्बादिवचनानां शातातपादिवचनानां च न परस्परिवरोधः । तेन श्राद्धकर्तुः पूर्वपुरुषा एव लोकान्तरगताः श्राद्धदेवता इति सिद्धम् । यत्तु
देवलेनोक्तं—

वसवः पितरो ज्ञेयाः रुद्रा ज्ञेयाः पितामहाः । प्रापितामहास्तथाऽऽदित्याः श्रुतिरेपा सनातनी ॥ प्रेतानुद्दिश्य यत्कर्म क्रियते मानुपैरिह । तुष्यन्ति पितरस्तेन न प्रेताः पितरस्स्मृताः॥ इति । अयमर्थः — मानुषैः पुत्रादिभिरिह मनुष्यलोके यच्छ्रा-द्धाख्यं कर्म मेतान् परलोकगतान् पित्रादीन् श्राघे उद्धे-इयमूतान् वस्वादिरूपेण ध्यातानुद्दिश्य क्रियते तेन तथाकृतेन कर्मणा तिस्मिन् कर्मणि वस्त्रादिरूपेण ध्यात्वोदिष्टाः पितरः पित्रादयस्तुष्यन्ति न पुनस्खरूपेणोदिष्टाः यतो न प्रेताः परलो-कगताः स्वरूपमात्रेण श्राद्धदेवताभूताः पितरस्स्मृता इति । अतः अनेनापि सह आपस्तम्वादिवचनानां न विरोधः । एवं निरूपितं श्राद्धकर्तुः पित्रादीनां देवतात्वं मातृपितःमह्यादि-साहितानामेव न तु केवलानामित्याह शातातपः—

> एकमूर्तित्वमायाति सपिण्डीकरणे कृते । पत्नी पतिपितॄणां तु तत्तदंशेषु भागिनी ॥

एतद्रचनं पित्रादिदैवत्ये श्राद्धे तत्पन्नीनां सहमावेन देवतात्वं वोधयति । ततश्च सपन्नीकाः पितरो देवता इत्येषोऽधे उक्तो भवति । एवंच पार्वणादिश्राद्धे पित्रादीनां सपन्नीका-नां च तृप्तिर्भवति न एनः केवलानामिति मन्तन्यम् । अत एव वृहस्पतिः—

स्वेन भर्ता समं श्राद्धे माता भुक्के सुधामयम्।

पितामही च स्वेनैव स्वेनैव प्रितामही ॥

इति । एवमेव वस्वादिरूपेण मातामहादीनामिष श्राद्धदेवतात्वं तत्पत्नीनां च सहभावेन देवतात्वमवगन्तव्यं, 'मातामहानामित्येवम्' इति याज्ञवलक्यादिभिरुक्तत्वात्। एवं निरू

पितश्राद्धदेवताऽऽवाहने विशेषः पुराणे दर्शितः—
अपसन्यं ततः कृत्वा तिलानादाय मंयतः ।
पितृनावाहयामीति पृच्छोद्रिपानुदङ्गुलान् ॥
आवाहयत्यनुज्ञात उशन्तस्त्वेत्युचा पितृन् ।
ततः क्षिप्वाऽपसन्यं च पितृन् ध्यायन् समाहितः ॥
जपेदायन्तु न इति मन्त्रं सम्यगशेषतः ।

इति । उशन्तस्त्वेत्यृचा पितृनिसादेरयमर्थः — उशन्तस्त्वेत्यृचा पितृपितामहमिपतामहानावाह्य अनन्तरमप्रदक्षिणं पूर्वोपात्तांसि- लान् 'नमो वः पितरः' इति मन्त्रेण शिरःप्रभृति पादान्तं क्षिप्ता पितृन् ध्यायन् 'आयन्तु नः' इति मन्त्रं जपेदिति । तथा प्रचेताः—

शिरः प्रभृति पादान्तं नमो व इति पैतृके ।
पैतृके कमिणि 'नमो वः पितरः' इति मन्त्रेण शिरः प्रभृति
पादान्तमप्रदक्षिणं पुष्पतिल्लादिभिः पूजनं कुर्यादित्यर्थः ।
वैजवापेनाष्यावाहने विशेषो दर्शितः—''तिष्ठन् पितृनावाहपिष्यामीत्यामन्त्रयोशन्तस्त्वेयनया यजमानस्य पितरं पितामहं प्रपितामहं नामभिरावाह्य 'आयन्तु नः पितरः'' इति ज्ञष्ता '
इति । नामभिः द्वितीयादिविभक्तचन्तैः । तथा च श्लोकसङ्गहकारः—

अञ्जयाऽऽसनयोष्पष्ठी द्वितीयावाहने तथा । अन्नदाने चतुर्थी स्याच्छेपास्सम्बुद्धयस्स्मृताः ॥ इति । एतासु पष्टचादिविभक्तिषु सर्वत्र एकवचनवहुवचन योर्विकल्प एव स्मृतिपुराणगृह्यादिषु पितृपितामहप्रपितामहा दिशब्दानां कचिदेकवचनान्ततया कचिद्धद्वचनान्ततया च तत्र तत्र प्रयोगदर्शनात् । एवञ्चासनदानावाहनयोरेवं प्रयोगः---पाचीनावीती उदङ्गुखतया प्रथमोपविष्टविप्रहस्ते जलं नि-नीय कुशासनयुग्मान्मध्यभक्ततो द्विगुणीकृतान् सतिलान् गृः हीत्वा दक्षिणामुख आसीनोऽस्मत्पितुर्वसुरूपस्यामुकगोत्रस्या-मुक्तरार्मणस्मपत्रीकरचेदमासनं इति विश्वासनस्य वामभागे पूर्वगृहीतात् सतिलान् कुशान् निक्षिप्य विप्रहस्ते पुनर्जलं निनयेत् । एवमनन्तरोपविष्टत्राह्मणहस्ते तदनन्तरोपविष्टत्राह्मण-हस्ते च जलनिनयनादि पुनर्जलानिनयानान्तं कुर्यात्। पितामहस्य रुद्ररूपस्य प्रितामहस्यादित्यरूपस्येति विशेषः - एवमेव माता-महस्थानस्थविपत्रयहस्तेषु जलद्वानादि कुर्यात् । मातामहस्य वसुरूपस्य मातःपितामहस्य रुद्ररूपस्य मातःप्रपितामहस्यादि त्यरूपस्येति विशेषः । एवं पर्मु विशेषु पदार्थानुसमयेना सनं दत्वाऽनन्तरं प्रतिविप्तं निमन्त्रणं पूर्वप्रकरणोक्तप्रकारेण कुर्यात् । दैवे क्षणः क्रियतामित्यादिवाक्यस्थदैवपदस्थाने श्राद्धे इति सप्तम्यन्तपदं पर्सु विषेषु पयोक्तव्यम् । ओं तथेत्यादिकं तु पूर्वप्रकरणोक्तप्रकारेणैव प्रयोक्तव्यम् । पष्टं विमं निमन्त्र्याथ तिलानादाय प्राचीनावीती दक्षिणाभिमु-खिस्तप्रत्रस्मित्पतृपितामहप्रपितामहान् वसुरुद्रादित्यरूपान् आ- वाहियण्ये इत्युद्ञ्यखतयाऽऽसीनान् त्राह्मणान् पृष्टा आवाह येसनुज्ञातः 'उशन्तस्त्वा हवामहे हर्युचमुक्ता ऋगन्तेऽसातिप तरं वसुक्रपममुकगोत्रममुकशर्माणं सपत्रीकं अस्मित्पितामहं रुद्र रूपममुकगोत्रममुकशर्माणं सपत्रीकं अस्मत्प्रपितामहमादित्यरू-पममुकगोत्रममुकद्माणिं सपत्रीकमावाहयामीति वथमे विषे पितरं, द्वितीये पितामहं, तृतीये प्रपितामहं, आवाह्य 'नमी वः पितरः' इति मन्त्रेण शिरसि सन्यांसे दक्षिणांसे सन्यजा-नुनि दक्षिणजानुनि सन्यपादे दक्षिणपादे च प्रतिविषं ति लानारोप्य प्रथमे विषे पितरं वसुरूपं सपत्रीकं, द्वितीये पितामहं रुद्ररूपं सपत्नीकं, तृतीये प्रीपतामहमादित्यरूपं सपत्रीकं ध्या-यन् 'आयन्तु नः पितरः' इत्यादिकामृचं सकुज्जपेत् । एवं मातामहाद्यावाहनं कुर्यात् । तत्रायं विशेषः — अस्मन्मातामह-मातुःपितामहमातुःप्रितामहान् वसुरुद्रादित्यरूपानावाहयिष्ये इति मातामहादिस्थानस्थान् विमान् पृच्छेत्। उज्ञन्तस्त्वेति मन्त्रान्ते मातामहं वसुरूपं अमुकगोत्रममुकशर्माणं सपत्नीकं, एवं मातुःपितामहं सपत्रीकं रुद्ररूपममुकगोत्रममुकशर्माणं, एवं मातुः प्रितामहमादि सरूपममुकगोत्रममुक शर्माणं सपत्रीकं आ-वाहयामीति त्रथमे वित्रे मातामहं, द्वितीये मातुःपितामहं, तृतीये मातुःप्रपितामहं आवाह्य प्रतिवित्रमेकैकं ध्यायन् ' आयन्तु नः ' इति जपेतु । ' उशन्तस्त्वा, आयन्तु नः ' इति मन्त्रद्वयगतिपतृशब्दस्थाने मातामहशब्दः न प्रयोक्तव्यः ।

'न पिता वर्धते' इति श्रुखा जनकैकनिष्ठपितृशब्दव्यतिरिक्त-पितृशब्दोहन्नतिपेधात् । 'आयन्तु नः पितरः' इति जपान-न्तरं कर्तव्यमुक्तं पुराणे—

> जपेदायन्तु न इति मन्त्रं सम्यगशेपतः । रक्षार्थं पितृसत्रस्य त्रिःकृत्वस्सर्वतोदिशम् । तिलांस्तु पक्षिपेन्मन्त्रैरुचार्यापहता इति ॥

'अपहता असुरा रक्षाग्ँसि पिशाचा ये क्षयन्ति पृथिवी-मनु । अन्यत्रेतो गच्छन्तु यत्रैषां गतं मनः' इति मन्त्र-मुचार्य सर्वतोदिशं बाह्मणान् परितिस्त्रवारपपदिक्षणं तिलान् प्रितेषिदत्यर्थः । पितृसत्रं पितृयागः, श्राद्धिमिति यावत् ॥

> इति स्मृतिचन्द्रिकायां पैतृकार्चनविधावा-वाहनान्तोपचाराविधिः.

## अथार्घ्याद्युपचारविधिः.

तत्र पुराणं-

सौवर्णराजताम्भोजमिणपात्राण्यथापि वा ।
अध्यर्थि संस्करोत्येव शुभपत्रपुटादि वा ॥
अध्यर्थि अध्येदिकस्थापनार्थं दर्भेष्वासादनप्रोक्षणाभ्यां सौवणीदिषु यथालाभमन्यतमानि पात्राणि संस्कुर्यादेवेत्यर्थः ।
पत्रपुटादीत्यादिशब्देन चमसादिकं गृह्यते । अत एव विष्णुः—

SMRITI CHA.—Vol. V.

'दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु चमसेषु दक्षिणापवर्गेषु त्रिषु पिवत्रान्तिहितेषु अप आसिश्चेत् । शं नो देवीरिभष्टये शित । दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु दक्षिणापवर्गतयाऽऽसादितेषु चमसाद्यध्यपात्रेषु त्रिषु पिवत्रान्तिहितेषु शं नो देवीरिति मन्त्रेण प्रतिपात्रमपो निनये दित्यर्थः । प्रचेता अपि—'यित्रयहस्चमभेषु पिवत्रान्तिहितेष्वेषः । प्रचेता अपि—'यित्रयहस्चमभेषु पिवत्रान्तिहितेष्वेषः विवेकेकस्मिन् अप आसिश्चेत् शहित । शौनकोषि—''तैजसाञ्चम मयम्हन्मयेषु पात्रेष्वेकद्रव्येष्वनेकद्रव्येषु वा दर्भान्तिहितेष्वपः प्रदाय शं नो देवीरिभष्टये इसनुमन्त्रितान् तिल्ञानावपित—

तिलोसि पितृदेवसो गोसवो देवनिर्मितः। प्रववद्धिः पृक्तस्स्वधया पितृनिमान् लोकान् पी-णयाहि नः स्वधा नमः''।।

इति । तैजसं कांस्यादिमयम् । अञ्ममयं मरकतादिमणिमयम् । एकद्रव्येषु कांस्यराजतताम्रादीनामन्यतेमपु । अनेकद्रव्येषु कांस्यराजतताम्रादीनामन्यतेमपु । अनेकद्रव्येषु कांस्यराजतताम्रादीनामन्यतेमपु । अनेकद्रव्येषु कांस्यादिनानाद्रव्यमयेषु वा । दर्भान्तिंदतेषु पवित्रान्तिंदितेषु । शं नो देवीरिति मन्त्रेणापो निनीयानुमन्त्रितासु पूर्वोक्तमन्त्रेण नीतास्वप्सु तिलेसिति मन्त्रेण तिलान् प्रक्षिपेदिसर्थः । पात्रेष्टिवति बहुवचनं त्रिष्टेवतावतिष्ठते, प्रकृतिभूते त्रिदेवताके श्राद्धे प्रतिदेवतमेकैकपात्रविधिपरत्वात् । अत एव प्रचेतसा— 'त्रीण्येवोदपात्राणि' इत्युक्तम् । पित्रादीनां त्रयाणामेकैकस्या नेकत्राह्मणनियोजने सर्वेषामेकवाह्मणनियोजनेऽपि श्राद्धस्य त्रिदेवताकत्वान्त्रीण्येवोदपात्राणि न तु ब्राह्मणसंख्यया सङ्ख्याः

तानीसर्थः । अत एव तिलैस्तथेत्यिषकृत्य वैजावापेनोक्तं —
नीत्वा पितॄणां त्रीण्येव कुर्यात् पात्राणि धर्मवित् ।
एकस्मिन्वा बहुपु वा ब्राह्मणेषु यथाविषि ॥
इति । तिलैर्नीत्वा तिलानध्यीदकेषु प्रक्षिपेदित्यर्थः । अध्यीदकसंस्कारार्थे पविवकरणप्रकारमाह स एव—

कुशौ समावशीणीग्रावनन्तर्गर्भकौ कुशैः । छिनत्ति तत्पवित्रं स्याच्छ्राद्धे कर्माण सर्वदा ॥ इति । कुशाविति युग्मसङ्ख्या वैश्वदैविकार्घ्यपात्रपवित्रविषया । पैतृकार्घ्यपात्रपवित्रविषये अनुचितत्वात् । अत एव चतुर्विश-

तिमते पैतुकार्र्यपिविते अयुग्मसङ्ख्या दर्शिता— तिस्रस्तिस्रः इशलाकास्तु पितृपातेषु पार्वणे।

इति । शलाकाः शलाकासिन्नभा दर्भाः, अच्छिन्नाग्रा इति यावत् । अर्घ्यपात्रेषु तिलप्रक्षेपानन्तरं ब्रह्मपुराणे कर्तव्यमुक्तं—

अद्योः पुष्पेश्च गन्येश्च ताः प्रपूज्याश्च शास्त्रवत् ।

इति । अद्यो अद्योधी या आपः तिल्लामिश्रास्ताः गन्येः
पुष्पेश्च प्रपूज्याः । तासु गन्धपुष्पाणि प्रक्षिपेदित्यर्थः । गन्धादिप्रक्षेपानन्तरं शौनकः—'ताः प्रतिग्राहयिष्यंश्च स्वधाद्याः ' इति । ताः अद्योशी अपः ब्राह्मणैः प्रतिग्राहायेद्यम् स्वधाद्यां इति मन्त्रेण ब्राह्मणानां पुरस्स्थापयोदित्यर्थः ।
स्थापनानन्तरं पैठीनसिः—'ततो ब्राह्मणहस्तेपूदकपूर्वं दर्भान्
प्रदायोदकपूर्वमद्योदकं ददाति या दिव्या आपः इत्यृचैतत्ते

अध्योदिकमिसप उपस्पृतेदित्येवमेवेतर्योः ' इति । अध्यस्था-पनानन्तरं ब्राह्मणहस्तेषु प्रथममपो निनीयार्ध्यपवित्रदर्भान् दक्षिणाग्रतया क्षिप्ता पुनरपो निनीय 'या दिव्या आपः' इति मन्त्रमुक्ता मन्त्रान्ते अस्मत्पितरमुकगोत्र अमुकशर्मन् वसुरूप सपत्नीकैतत्ते अर्घ्योदकीमात दक्षिणहस्ते पितृतीर्थेनार्घ्य दत्वाऽप उपस्पृशेत्। एवमेवेतरयोः पितामहमपितामहयोरपि ब्राह्मण-इस्ते अर्ध्य दद्यादित्यर्थः । अस्मित्पतामह अमुकगोत्र अमुक-शर्मन् रुद्रइप सपत्नीक, अस्मत्मापितामहादित्यरूपोति तु वि-शेषः । कात्यायनेन 'या दिव्या आपः' इति मन्त्रं कृत्स्त्रं पठित्वाऽहर्यसमर्पणमुक्तम्—" सपिवत्रेषु हस्तेषु—'या दिव्या आपः पयसा संवभूवुः या अन्तरिक्ष उत पार्थिवीर्याः । हिरण्यवर्णा यज्ञियास्ता न आपक्षंस्योना सुहवा भवन्तु' इति । पितस्ते अर्घ्य पितामहैतत्ते अर्घ्य प्रपितामहैतत्ते अर्घ्य-मिति ब्राह्मणाञ्जलिपु पात्राणि निनीय पितृभ्योऽक्षय्यमस्तिते शेषं द्भेष्ववनेजयति इति" पात्राणि पात्रस्थोदकानीसर्थः। धर्मेण गोत्रग्रहणं च कार्यमित्युक्तम्-"या दिव्या आपः ' इति पात्रं पाणिभ्यामुद्धय नाम गोत्रं च गृहीत्वा सपवित्रे हस्तेऽध्ये दद्यात्" इति । पाणिभ्यामुद्धतेन पात्रेण दद्यादिति गम्यते । प्रचेता आपे--

> अप्रदक्षिणमेतेषामेकैकं तु पितृक्रमात् । सम्बोध्य गोत्रनामभ्यामेष तेऽध्यीमितीरयेत् ॥

एतेषां पितृपितामहप्रपितामहानां चितृक्रमात् पित्रादिक्रमादे कैकं गोत्रनामभ्यां सम्बोध्य एप ते प्रदर्भित्युक्ता एकैकं ब्राह्मणमें केकनार्घेणार्चयोदिसर्थः । तथा चाह गौतमः—

पूर्ववत्पृथगेकैकमेकैकेनार्चयेत्क्रमात्।

इति । एतत् 'त्रीन् पित्र्ये' इत्युक्तव्राह्मणसङ्ख्यापक्षाभिप्राये-णोक्तम् । 'त्रीन् त्रीन्' इत्युक्तव्राह्मणसङ्ख्यपक्षे तु त्रीन् व्राह्म-णानेकैकेनाव्येंणार्चयेत् । अत एव पैठीनसिना इस्तेष्वित्याः युक्तम् । न च वाच्यं 'त्रीन् पित्र्ये' इति पक्ष एव इस्ते-ष्वित्युपपद्यते, त्रिषु पितृवर्गव्राह्मणेषु दक्षिणहस्तत्रयसम्भवा-दिति । यतस्तेन पितृस्थानस्थवाह्मणार्चन एव इस्तेष्वित्युक्त्वा-एवीमत्रयोरिस्यभिधानात् । तस्मात्रीन् त्रीन् पित्र्ये इति पक्षे पितृस्थानस्थवाह्मणदक्षिणहस्तेष्वपामासेचनाद्यव्यिनिनयनान्तं स-कृत्कुर्यात् । तथा पितामहस्थानस्थवाह्मणहस्तेषु चैवं निन-येत्, एवीमत्रयोरित्यभिधानात् । एवं मातामहादीनामव्यपात्रा-सादानादि व्राह्मणहस्तेष्वव्यदानान्तं यथोक्तं नामगोत्रसाहितं पदार्थानुसमयेन कुर्यात्, 'मातामहानामप्येवम्' इत्यतिदेश-स्मरणात् । पित्रादिव्राह्मणहस्तेष्वव्यदानानन्तरं याज्ञवल्क्यः—

दत्वाऽर्ह्य संस्रवांस्तेषां पाते क्रत्वा विधानतः । पितृभ्यस्स्थानमसीति न्युब्जं पातं करोत्यधः ॥ तेषां प्रतिविषं दत्तानां अध्याणां संस्रवान् विप्रहस्तेभ्यः अन्येषु पात्रेषु गळितान् पितृपात्रे सम्भृत्य तत्पातं 'पितृभ्यः स्थानमिस ' इति मन्त्रेण न्युब्जमधोविछं अधःकरोति भूम्यां निद्ध्यात् न पात्रोदेरुपरीसर्थः । तथाच प्रचेताः—

प्रथमे पितृपावे तु सर्वान् सम्भृत्य संस्रवान् ।
पितृभ्यस्स्थानमसीत्युक्ता कुर्याद्भमावधोमुत्यम् ॥
अत्र गोभिलेनोक्तो विशेषः 'न्युब्जं कुर्यात्पविववत् ' इति । त्रा
ह्मणहस्तेषु निक्षिप्तानि पविवाण्यादाय पितृपावे निधाय तैस्सह
भूमौ न्युब्जं कुर्यादित्यर्थः । कात्यायनेनात् विशेष उक्तः—
'कुशवत्यां भूमौ अधोमुखं कुर्यात्तस्योपिर च कुशम् ' इति ।
निद्ध्यादिति शेषः । मत्स्येनापि— 'दत्वा संस्रवमादितः ।
पितृपावे निधायाथ न्युब्जमुत्तरतो न्यसेत् ' इति । आदितः
प्रथममर्थ्य दत्वा पितृपावे संस्रवं निधाय तत्पावं त्राह्मणा
ध्यासितदेशादुत्तरतः किञ्चिद्दरे अधोमुखं निद्ध्यादित्यर्थः ।
अविणाऽपि पितृपातं प्रकृत्य विशेष उक्तः— 'गन्धादिभिस्तदभ्यच्ये' इति । आदिशब्देन पुष्पाणि गृह्यन्ते । 'गन्ध
माल्यैस्तदभ्यच्ये' इति । शादिशब्देन पुष्पाणि गृह्यन्ते । 'गन्ध

अपसव्यं ततः कृत्वा पिण्डपार्श्वे समाहितः ।
क्षिप्ता दर्भपितवाणि मोचयेत्संस्रवांस्ततः ॥
इत्यतिवचने स्वधावाचनकालपर्यन्तं संस्रवोदकधारणदर्शनात् । धारणं च पितृपावस्योत्तानतया स्थपने साति भवति न
तु न्युब्जतया स्थापने । तस्मादुत्तानतया स्थापनपक्षोपि गम्यते ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> क्षिप्ताऽथ दर्भपत्राणि. इति पाठान्तरम्.

अस्मिन् पक्षे पितृपावस्य पितामहादिपावेणापिधानं कार्यम् । तथाच कात्यायनः—

पैतृकं प्रथमं पात्रं तिस्मन् पैतामहं न्यसेत्।
प्रिपतामहं ततो न्यस्य नोद्धरेत्र च चालयेत्।।
पितृपात्रं पितामहपात्रेऽपिधाय प्रिपतामहपात्रेण पिद्ध्यादिसर्थः।
(प्रिपतामहपात्राभावेऽन्येन केनिचित्पात्रेण पिद्ध्यादिसर्थः।)
अधोमुखतया उत्तानतया वा न्यस्तस्य पात्रस्यान्यथाकरणे
कात्यायनेन दोषो दर्शितः—

स्प्रष्टमुद्धतमन्यत्र नीतमुद्धाटितं तथा । पात्रं दृष्ट्वा त्रजन्साशु पितरः प्रस्नवन्ति च ॥ उद्घाटितं पिघायकपितामहादिपात्रापसारणेन विद्यतमित्यर्थः । अत एवोशना—

उत्तानं विद्यतं वाऽपि पितृपातं यदा भवेत् ।
अभोज्यं तद्भवेदन्नं कुद्धैः पितृगणैर्गतैः ॥
इति । न्युब्जं कृतं पितृपात्रं यदोत्तानं भवेत् । उत्तानतया
स्थापितं पात्रान्तरेण पिहितं पितृपात्रं यदा वा विद्यतं भवे ।
दिति पूर्वार्धस्यार्थः । न्युब्जं पात्रं कृत्वाऽऽह वैजवापः—
तस्योपिर कुशान् दत्वा प्रदद्यादेवपूर्वकम् ।
गन्धपुष्पणि धूपं च दीपं वस्त्रोपवीतके ॥
तस्योपिर कुशान् दत्वा तस्य न्युब्जकृतपितृपात्रस्योपिर कुश-

गन्धपुष्पाणि दत्वा वैश्वदैविकत्राह्मणपूर्वकं गन्धादि दद्याः

दित्यर्यः । अनेन गन्धदानं वैश्वदैविकब्राह्मणेषु कृत्वा पैतृक-ब्राह्मणेषु कार्यीमत्युच्यते । एवमेव पुष्पदानाद्यपि । ततश्च वैश्वदैविकब्राह्मणाचेनं च पदार्थानुसमयेन सहैव कार्यमिति वचोभक्जचाःभिहितम् । एवञ्च वैश्वदैवे याज्ञवल्क्येन काण्डा-नुरूपसमयकम उक्तः, तेन संह अनेनोक्तपदार्थानुसमयरूप-क्रमस्य विकल्पो वेदितब्यः। न चार्य विकल्पो गन्धदानः प्रभृत्येव न पुनः प्रागपीति वाच्यं, अर्धवैशसापत्तेः, 'देवांश्च पितृंश्चावाहयिष्ये इत्यनुज्ञाष्य' इत्यादिना गन्धादिदानात्प्रा-गेव सहानुष्टानस्य पैठीनसिना स्मृतत्वाच । विष्णुनाऽपि गन्धादिदानमुक्तं- ' अनुलेपनवस्त्रालङ्करणपुष्पधूर्पयथाशक्ति वि-प्रान् समभ्यच्ये ' इति । अनुलेपनादानि पित्रादिदेवतोदेशेन विवेभ्यो दद्यादित्यर्थः । अत एव पैठीनसिः— 'गन्धान् पितृगोत्रनाम गृहीत्वाऽपःस्पृशेदेविमतरयोर्धूपदीपमाल्याच्छादन-मेवम् ' इति । पित्रर्थत्राह्मणहस्तेऽपो निनीय गन्धान् चन्दन-कुङ्कमकपूरादीनादाय अस्मत्यितरोऽमुकगोत्रा अमुकशर्माणो वसुरुद्रादित्यरूपास्सपत्रीका अमी वो गन्धा इति ब्राह्मण इस्त एव गन्धान् दत्वा उदकं स्पृशेत् । एवमेवेतरयोः पितामहमपितामहयोर्गन्धसमपेणम् । रुद्ररूपेति पितामहे, मपि तामहे आदित्यरूपेति विशेषः । पुष्पधूपदीपमाल्याच्छादना-दिदानं चैवं गन्धदानवदेव कार्यमित्यर्थः । तथाच ब्रह्मपुराणं-इदं वः पुष्पमित्युक्त्वा पुष्पाणि च निवेदयेत् ।

अयं वो धूप इत्युक्ता धूपं सौम्यं निवदयेत् ॥
इदं वो माल्यामित्युक्ता दद्यान्माल्यं सुशोभनम् ।
इति । एवमनया रीस्रा इदं वो ज्योतिरित्युक्ता दीपं निवेदयेत् । इदं व आच्छादनिमत्युक्ता वस्त्रं निवेदयेदिसादि स्वय
मेवोह्यम् । अत एवोहम्कारमदर्शनार्थं देवछेनोक्तं—

इदं ज्योतिरिति ज्योतिः सुज्योतिरिति तेऽपि च ।

इति । इदं वो ज्योतिरिति ज्योतिरिति तेऽपि च । सुज्योतिरिति
ते विमा बूयुरित्यर्थः । 'सुज्योतिरिति तेऽपि च' इति चशब्दात् स्वासनमस्तु स्वर्ध्यं सुगन्धाः सुपुष्पाणि सुधूपः सुदीपः स्वाच्छादनामित्यासनादिषु यथाछिङ्गं मतिवचनानि विमा
बूयुरिति सूचितामिति मन्तव्यम् । अत एव गृह्यसङ्गृहकारेणैतानि मतिवचनान्युक्तानि । कीटशा गन्धा देया इत्यपेक्षिते ब्रह्मपुराणं—

श्वेतचन्दनकर्पूरकुङ्कमानि शुभानि तु । विलेपनार्थं दद्यातु यच्चान्यत्पितृवङ्घभम् ॥ इति । लेपनं च विप्राः स्वयं कुर्युः श्राद्धकर्ता वा । तत्र श्राद्धकर्त्रा विलेपनपक्षे विशेषमाह व्यासः—

विपवित्रकरो गन्धैर्गन्धद्वारोति पूजयेत्। इति । गन्धद्वारोति मन्त्रेण तदन्ते नामगोत्रग्रहणपूर्वकं अ-मी वो गन्धा इत्युक्ता ब्राह्मणहस्ते गन्धान् प्रदाय तैर्गन्धैः पूजयेत् । विपवित्रकरो विश्वछ्छाटे गन्धं विछेपयेदित्यर्थः । SMRITI CHA.—Vol. V. 40 स्तयं विलेपनपक्षेऽपि गन्धदारेति भन्त्रोस्ति, गन्धदाने कर णमन्त्रत्वात् । विपवित्रकरत्वलक्षणधर्म एव न विद्यते । अत एव श्राद्धकर्त्रा विलेपनपक्ष एव सपवित्रकरेण विलेपने कते दृद्धशातातपेन दोषो दर्शितः—

पित्रत्रं तु करे कृत्वा यस्समालभते द्विजान् ।

राक्षसानां भवेच्छ्राद्धं निराशाः पितरो गताः ॥

समालम्भनं गन्धैर्विलेपनम् । पक्षद्वयसाधारणदोपो देवलेन
द्शितः—

यज्ञोपवीतं विषाणां स्कन्धान्नवावतारयेत्।
गन्धादिपूजासिद्धचर्थं दैवे पित्रये च कर्मणि॥
विषाणां यज्ञोपवीतं गन्धाद्यनुलेपनिसद्धचर्यमनुलेपको नाव
तारयेदिसर्यः । स्कन्धाद्वतायानुलेपने कृते शङ्केन दोप
उक्तः—

उपवीतं कटौ कृत्वा कुर्याद्गात्रानुलेपनम् ।

एकवासाश्च योऽक्नीयात् निराशाः पितरो गताः ॥

कृतुना तु ललाटे वर्तुलतया पुण्डे कृते दोप उक्तः—

ललाटे पुण्ड्रकं दृष्टा स्कन्धे मालां तथैव च ।

निराशाः पितरो यान्ति दृष्टा तु वृपलीपतिम् ॥

इति दोपस्मृतिवलेन कल्पस्य निषेधस्य क्ल्रप्तोद्यपुण्ड्रविष्य
वाधेन कल्पत्वाद्वर्तुलपुण्ड्रविषयमेतत् । स्कन्धे मालाधारणे दोष

स्मरणात् शिरस्येव विषेण माला धार्या । तत्रापि शिखा-यामेव—

न नियुक्ति दिश्वावर्ज मालां शिरिस वेष्ट्येत्। इति दृद्धमनुस्मरणात् । नियुक्तः श्राद्धे निमन्त्रितो विषः। माल्यं च विहितपुष्पमयं देयम्। कानि पुनर्विहितानि पुष्पा-णीसपेक्षिते ब्रह्मपुराणे—

शुक्लास्सुमनसङ्श्रेष्ठाः तथा पद्मोत्पल्लानि च।
गन्धधूपोपपन्नानि यानि चान्यानि कुत्स्नशः॥
इति । विष्णुस्तु पुष्पदाने मन्त्रमाह 'पुष्पावतीरिति पुष्पम्'
इति । दद्यादिति पूर्ववाक्यश्रुतिमहानुपज्यते।

ओषधयः प्रतिमोदध्यं पुष्पावतीस्सुपिप्पलाः । अयं वो गर्भऋत्वियः प्रत्नं सधस्थमासदत् ॥

इति मन्त्रस्य मध्यमप्रतीकोपादानमेतत् पुष्पावतीरिति । म-न्त्रान्ते नामगोत्रग्रहणपूर्वकामिदं वः पुष्पिमिति पुष्पं देयम् । धूपद्रव्ये विशेषश्शक्केनेक्तः—

धूपार्थे गुग्गुलं दद्यात् घृतयुक्तं मधूत्कटम् ।
इति । व्यासस्तु धूपदाने मन्त्रमाहं—'धूपं च धूरसीत्युक्ता'
इति । 'धूरिस धूर्व धूर्वन्तम्' इति यजुर्वेदमन्त्रमुक्ता धूपं दद्याः
दिसर्थः । पुराणे तु मन्त्रान्तरमुक्तं—

वनस्पतिरसो दिन्यो गन्धाट्यस्मुमनोहरः । आघ्रेयस्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥ इति। धूरसीत्यनेन सहास्य विकल्पो वेदितव्यः। अत्रापि मन्त्रान्ते नामगोत्रग्रहणपूर्वकमयं वो धूप इति धूपो देयः। हस्तवात-प्रापितो धूपो न विष्रेण सेव्यः तस्य निषेधात्। शातातपः—

हस्तवाताहतं धूपं ये पिवन्ति द्विजोत्तमाः ।
हथा भवति तच्छाद्धं तस्मात्तं परिवर्जयेत् ॥
दीपे तु विशेषमाह मरीचिः—

घृताद्वा तिलतैलाद्वा नान्यद्रव्यातु दीपकम् । इति । आच्छाद्ने मन्त्रमाच्छाद्नाभावे तत्प्रतिनिधिं चाह शातातपः- 'युवा सुवासा इति वस्त्रं दद्यात्तदभावे यज्ञो पवीतम् ' इति । अत्रापि मन्त्रान्ते नामगोत्रग्रहणपूर्वकं इदं व आच्छादनिमदं वो यज्ञोपवीतिमति वा उक्ता आच्छादनं यज्ञोपवीतं वा देयम् । अन्यान्यपि ग्राह्यवर्जनीयगन्धपुष्पभूष दीपाच्छादनविषयाणि समृत्यन्तरवचनानि सन्ति, तानि चा स्माभिः श्राद्धाङ्गद्रव्योपकरपनयकर्णे लिखितानीहाप्यनुसन्धे-यानि । एवं मातामहादीनामापे गन्धपुष्पादिदानं नामगोत्र सहितं पदार्थानुसंमयेन कार्य, 'मातामहानामप्येवम्' इसतिदेशः स्मरणात् । मातुःप्रितामहाच्छादनानन्तरं अर्चनं पूर्णमास्त्विति कर्ता ब्रूयात् । अस्त्विति विभा ब्रूयुः । संकल्पसिद्धिरस्त्विति भवन्तो ब्रुवन्त्विति कर्ता वदेत् । अस्तु सङ्कल्पसिद्धिरिति विषा वदेयुः॥

इति स्मृतिचन्द्रिकायां अर्घ्यायुपचाराविधिः.

## अथायौकरणविधिः.

## तत्र कात्यायनः---

गन्धान् ब्रह्माणसात्क्रत्वा पुष्पाण्यृतुभवानि च । धूपं चैवानुपूर्वेण अग्नौ कुर्यादतःपरम् ॥

ऋतुभवानि पुष्पाणि स्वोद्भवकालत्वेन प्रसिद्धवसन्तादिः कालप्रभवानि । चशब्दोऽनुक्तसमुच्चयार्थः । एवञ्चायमर्थः— गन्धपुष्पालङ्कारधूपाच्छादनाग्ने ब्राह्मणार्थानि कृत्वाऽनन्तरम-ग्रौकरणाख्यं कर्म कुर्यादिति । कथं कुर्यादित्यपेक्षिते हागीतः — 'अथोद्धृतान्नः पङ्किमूर्धनि सर्वान् पृच्छसग्नौ करिष्ये' इति । निगमोपि—'अन्नमुद्धृत्याभिघार्याग्नौ करिष्य इति पृच्छति'। इति । विष्णुपुराणेऽपि—

> अग्नौ करिष्य इत्युक्ता तैरुक्तः क्रियतामिति । गृह्योक्तेनैव विधिना हुत्वा पात्रेषु दापयेत् ॥

हुत्वा हुतशेषं पितृत्राह्मणभाजनेषु द्यादित्यर्थः । गृह्योक्तेनैवेक्षेत्रकारो न धर्मशास्त्राद्यक्ताविधिनिवृत्त्यर्थः, धर्मशास्त्रोक्तविधेर्यः
ह्योक्तविधेश्च परस्परापेक्षत्वात् । तेनात्रैवकारः पुराणोक्तविधिनिवृत्त्यर्थः । अत एव गृह्योक्तविधानेनाग्नोकरणं कार्यमित्यभिधाय तस्मिन्नेव पुराणे शृह्येष्वनुक्तो विधिर्दर्शितः—

जुहुयाद्वचञ्जनक्षारवर्जमन्नं ततो नरः। अनुज्ञातो द्विजैस्तैस्तु विःकृत्वो भरतर्पभ ॥ इति । व्यञ्जनक्षारवर्जमन्नं हिवष्यमन्नमित्यर्थः । यतु पुरा णान्तरे—

> पुष्पाणां च फलानां च भक्ष्याणां च प्रयत्नतः। अग्रमुद्धृत्य सर्वेषां जुहुयाज्जातवेदसि ॥

इति पित्रर्थपाकसिद्धलवणादिसंस्पृष्टाहिविष्यहोमस्मरणं तद्येषां गृह्येऽग्नौकरणहोमानन्तरं अहविष्यहोमान्तरममन्त्रकं कार्यमिति विधीयते तद्विषयम् । अतो न पूर्वोक्तिवरोधः । जातवेदिसि उष्णभस्मगताग्नावित्यर्थः । तथाचापस्तम्वेनाग्नौकरणाङ्गतयोक्तं 'न क्षारलवणहोमो विद्यते तथाऽवरात्रसंस्रष्टस्याहविष्यस्य होमः। उदीचीनमुष्णं भस्मापोह्य तस्मिन् जुहुयात्तद्धतमहृतं चाग्नौभवति ' इति । पारस्करोष्यग्नौकरणमाह—

दत्वा गन्धादि धूपांश्च सिपष्मद्धाविरुद्धरेत् । पैतुकैरभ्यनुज्ञातो जुहोति पितृयज्ञवत् ॥ इति । पेतृकैद्वाह्मणैरिति शेषः—

अग्नौ कुर्यादनुइति। ब्राह्मणो ब्राह्मणेस्सह ।
इति मनुस्मरणात् । ब्राह्मणेः पैतृकैस्सर्वेस्सह युगपदनुइति
इत्यर्थः । पितृयइवज्ज्ञहोतित्यस्यार्थो हारीतेन प्रपश्चितः—'कुरुः
क्वेत्यनुइतिः पूर्वोद्धतेऽग्नौ सकुदान्छिकैरुपमूछळूनेः पिरस्तीर्णे
सिमतन्त्रेण प्राङ्मुखो मेक्षणेनाहृतिद्वयं हुत्वा मेक्षणमग्नावेव
कुर्यात्' इति । पूर्वोद्धतेऽग्नौ परिस्तरणात्पूर्वमेवोद्धोधितेऽग्नौ
मूळसमीपप्रदेशे सकुदेकयत्नेन छिन्नैदीभैः परिस्तीर्णे सिमतन्त्रेण

पाङ्गुखो मेक्षणेन आहुतिद्वयार्थमेकामेव समिधमादाय मेक्षणेन यित्रयकाष्ठकृतेन आहुतिद्वयं हुत्वा अग्नावेव मेक्षणं
पितृयक्षे । समित्तन्त्रेणेत्यनेन न पितृयक्षधमं उक्तः,
पितृयक्षे समिदाधानस्याभावात् । कित्विह धमीन्तरमुपदिष्टम्।
तेन सुयक्षोप्युपदिष्टधमाभ्यां सहातिदिष्टधमानाह—'परिसमूह्य
पर्युक्ष्य परिस्तीर्य दक्षिणं जान्वाच्य यक्षोपवीती प्राङासीनो
मेक्षणेन जुहोति' इति । अत्र परिसमूहनपर्युक्षणे उपदिष्टे ।
'जुहुयात्पितृयक्षवत्' इस्रतिदेशतः प्राप्तौ होममन्त्रौ मदालसया दिश्वतौ—

अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहेति प्रथमाहुतिः।
सोमाय वै पितृमते स्वाहेत्यन्या तथा भवेत्।।
वैशब्दः पादपूरणार्थत्वात्स प्रयोगकाले न प्रयोज्यः। गोविन्लने तु विपरीतक्रमेण पुरस्तात्स्वाहाकारौ होममन्त्रौ अग्नौक रणमधिकृत्योक्तौ—'मेक्षणनोपघातं जुहुयात्स्वाहा सोमाय पितृ मते इति प्रथमां, स्वाहाऽग्नये कव्यवाहनायेति द्वितीयां, अत ऊर्ध्व प्राचीनावीती' इति । होमानन्तरं प्राचीनावीतीयोमेधानादर्थाद्धोमे यज्ञोपवीतीत्येवेति गम्यते। मेक्षणेनो-पघातं मेक्षणेनावदाय जुहोतीत्यर्थः। पुराणे त्वाहुतित्रयपक्षः स्वधानमोन्तिर्मन्त्रैरुक्तः—

अन्तर्निधाय समिधं जुहुयाज्जातवेदसि । अग्रये कव्यवाहनाय स्वधा नम इति ब्रुवन् ॥ सोमाय च पितृमते स्वथा नम इति ब्रुवन् ।

यमायाङ्गिरसां पत्ये स्वथा नम इति ब्रुवन् ॥

इत्येते होममन्त्रास्तु त्रयाणामनुपूर्वशः ।

उत्तरतोऽश्रये नित्यं सोमायोति च दक्षिणे ।

एतयोरन्तरे नित्यं जुहुयाहै विवस्वतः ॥

इति । अत्र निधेयायास्समिधो ग्राह्याग्राह्यत्वनिद्धपणार्थम्रक्तं

तत्रैव—

पलाशफलगुन्यग्रोधष्ठक्षाश्वत्यविकङ्कताः ।
उदुम्बरशमीविल्वचन्दना याज्ञियाश्च ये ॥
पनसो देवदारुश्च सालश्चलादिरस्तथा ।
सामदर्थे पशस्तास्स्युरेते द्वक्षा विशेषतः ॥
ग्राह्याः कण्टिकनश्चेव याज्ञिया ये च केचन ।
श्लेष्मातको नक्तमालः किपत्थः शाल्मिलस्तथा ॥
नीपो विभीतकश्चेव श्राद्धकर्मणि गर्हिताः ।
चिरिविल्वस्तथा टङ्कास्तिनदुकाम्रातको तथा ॥
तिल्वकः कोविदारश्च एते श्राद्धाविगार्हिताः ।

फलगुः काकोदुम्बरिका। एमसुक्ताहुतिसंख्याविकल्पो व्यपदे-शादेव सिद्धः। प्रकृतौ पिण्डपितृयज्ञे पक्षद्रयमप्युक्तम्। तथाऽऽपस्तम्बः पिण्डपितृयज्ञमधिकृत्याह— 'अध्वर्युरुपवीती दक्षिणं जान्वाच्य मेक्षणे उपस्तीर्य तेनावदायाभिधार्य सोमाय पितृपीताय स्वधा नम इति दक्षिणायौ जुहोति।

यमायाङ्गिरस्वते. पितृमते स्वधा नम इति द्वितीयां, अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नम इति तृतीयां, ये मेक्षणे तण्डुला-स्तान् हुत्वा तृष्णीं मेक्षणमादधाति न यमाय जुहोती त्येके ' इति । स्वधानमोऽन्तमन्वाणां स्वाहाकारान्तमन्त्रेस्सह विक ल्पोपि पूर्ववद्तिदेशत एव सिद्धः, पकृतौ द्विविधमन्त्राणाम-भिधानात् । तत्र स्वधानमोन्ता मन्त्रा आपस्तम्वेनोक्ता द्शिताः। स्वाहान्तमन्त्रास्तु पिण्डपितृयज्ञे साङ्खचायनेनोक्ताः—'दक्षिणं जान्वाच्य यज्ञोपवीती पाङासीनो मेक्षणेन जुहोसप्रये कव्य-वाहनाय स्वाहा सोमाय यमायाङ्गरस्वते पित्रमते स्वाहा ' इति । सोमायेत्यत्र पित्रमते स्वाहेसनुपज्यते । अतोऽप्रये स्वाहा सो-माय स्वाहेति विशेषविहितावपि मन्त्रावतिदेशतोऽग्रैकरणे स्तः, पकृतावेवंविधयोरपि मन्त्रयोरुपदेशात् । तथाच पिण्डपित्-यज्ञमधिकृत वैजावापः-- आज्यमासिच्योदास्य यज्ञोपवीती-सन्वाहार्यपचने मेक्षणेन दे आहुती जुहोत्यग्नय इति पूर्वी सोमायेत्युत्तराम् ' इति । अन्वाहार्यपचनो दक्षिणाग्निः । एवं पिण्डिपतृयज्ञहोमे यज्ञोपवीतित्वं 'उपवीतं देवानाम्' इति श्रुत्या दैविकधर्मत्वेनावगतं ब्रुवाणा आपस्तम्वसाङ्ख्यायनवैजवापक-ल्पसूत्रकाराः पिण्डपितृयज्ञे होमात्मकं प्रधानं दैविकमिति मन्यन्ते । कात्यायनोष्येवमेव मन्यते । यदाह—

**अग्रोकरणहोमस्तु क**र्तव्य उपवीतिना । Smriti Cha.—Vol. V पाञ्जुखेनैव देवेभ्यो जुहोतीति श्रुतिश्रुतेः ॥

इति । अयमर्थः -- अयौकरणहोमप्रकृतिभूतिपण्डिपतृयज्ञहोमिन-धायकश्रुतौ 'स उद्रास्यायौ द्वे आहुती जुहोति देवेभ्यः ' इति श्रुतेः तद्वलात्पकृतिदेविकधर्मवत् तद्विकृतिभूतायौकर णहोमोप्यपनीतित्नादिदैनिकधर्मेण कर्तव्य इति । अत्र द्वे आहुती जुहोति' इति विहितहोमद्रये ' सोमाय पितृमते स्वाहाऽ प्रये कव्यवाहनाय स्वाहा ' इति मन्त्रवर्णे देवतात्वेनावग तयोः सोमात्रचोः चातुर्मास्चान्तर्गतपितृयज्ञवाक्यशेषादिषु क-चित्पितृरूपेण कचिदेवरूपेण व्यपदेशदर्शनादिह किं पितृ-रूपयोर्देवतात्वमुत देवरूपयोरिति संदेहे देवेभ्ये इत्यनुवाद सरूपार्थवादद्रीनादिह देवरूपयोरेव देवतात्वामाति गम्यत इत्यभिष्रायेण देवेभ्यो जुहोतीति श्रुतिश्रुतेरित्युक्तम् । न तु साक्षाद्देवरूपयोरेव देवतात्वीमाति श्रुतौ श्रूयत इत्याभेपाये-णाति मन्तव्यम् । अत एवानन्तरमपरितोपात्पक्षान्तरमुक्तं तेनैव--

अपसन्येन वा कार्यो दक्षिणाभिमुखेन वा ।

निरुष्य हविरन्यस्मा अन्यस्मै न हि हूयते ॥

इति । अस्यार्थः — पिण्डपित्यक्षे 'पितृभ्यो जुष्टं निर्वपामि '

इति मन्त्रेण सकृदेव होमार्थ पितृदेवतार्थं च निर्वापः क्रियते। ।

ततश्च निर्वापमन्त्रसामर्थ्यात् पितृरूपयोरेव सोमाम्रचोर्होमदे

वतात्विमिति गम्यते । देवरूपयोस्तु देवतात्वे देवेभ्य इति

वाक्यशेषवलादाश्रियमाणे अन्यस्मै निरुप्तमन्यस्मै हूयत इत्ययुक्तं स्यात् । तस्मात्पितृरूपयोरेव देवनात्वं तेन प्रकृति भूतो होमः पाचीनावीतिना दक्षिणाभिमुखेन च क्रियते इति विकृतिभूताग्रौकरणहोमोपि पाचीनावीतिना दक्षिणामुखेन च कार्य इति । अयमेव पक्षक्रोयानिति मन्यमान आश्वलायनः स्वमतत्वेन पिण्डपितृयज्ञहोमं पैतृकधर्मकं परमतत्वेन दैविक-धमकमाह- 'प्राचीनावीतीध्ममुपसमाधाय मेक्षणेनावदायाव-दानसंपदा जुहुयात्सोमाय पितृमते स्वधा नमोऽप्रये कव्यवा-हनाय स्वधा नम इति स्वाहाकारेण वाडियपूर्व यज्ञापवीती ' इति । एवं प्रकृतिभूतपिण्डपितृयज्ञस्योभयविधत्वेन विकल्पित-धर्मकत्वात्तद्विकृतिभूताग्नीकरणहोमीष्यतिदेशत एव विकल्पित-धर्मक इति यज्ञापवीतिना प्राचीनावीतिना वा कार्यः। तत्रा-<mark>श्वलायनग्रह्यानुसारिणां पैतृकधर्मकः कार्यः । तथाच तेनैव</mark> स्वकृतगृहोऽभिहितम्—' उद्भृत्यघृताक्तमन्नमनुज्ञापयत्ययौ करि-ष्ये करवे करवाणीति वा । पत्यभ्यनुज्ञा क्रियतां कुरुष्व कुर्विति वा । अथायौ जुहोति यथोक्तं पुरस्तात् ' इति । कात्यायनगृह्ये तु-' उद्धृत्य घृताक्तमनं पृच्छत्याग्नौ कारिष्य इति कुरुष्वेत्यनुज्ञातः पिण्डपितृयज्ञवद्धत्वा ' इत्युक्तं, तत्र यद्यपि पिण्डिपतृयज्ञशन्देन पिण्डैस्साध्यः पितृयज्ञः पिष्डापितृयज्ञ इति व्युत्पत्त्या पिण्डदानात्मकापितृयज्ञस्यैव नामधेयं, न तु होमात्मकपिण्डपितृयज्ञस्येति पतिभाति, तथाऽपि पिण्डदाना-

त्मकिपितृयज्ञस्य होमात्मकिपितृयज्ञस्य च दिण्डिन इतिबिद्धक्षणया नामधेयं, चातुर्मास्येषु प्रथमपर्विण क्रियमाणानामाप्नेयादि सप्तयागानां वैश्वदेवयागस्य च वैश्वदेवनामथेयवत् । एवञ्च पिण्डदानं होमश्चात्र प्रधानं, न तु पिण्डदानमेव प्रधानं हो-मोऽङ्गम् । यत एवं होमोपि प्रधानं, अत एवोक्तमापस्तम्बेन— 'यदि जीविपता दद्यादाहोमात्कृत्वा विरमेत् ' इति । यदि तु होमोऽङ्गं, तदा पिण्डदानाख्यप्रधानितृत्तौ प्रयोजकप्रधा-नस्याभावादङ्गभूतहोमस्यापि निष्टत्तेः 'आहोमात्कृत्वा विर-मेत्' इति सूत्रमत्यन्तानुपपन्नं स्यात् । ततो ज्ञायते होमा त्मकोपि पितृयज्ञः प्रधानभूत इति । एवञ्च पितृयज्ञवद्धत्वा, इत्यस्यायमर्थः—होमात्मकिपण्डिपतृयज्ञवद्यौकरणं कुर्यादिति। एवं वदतस्तस्य स्वकीयस्मृतौ—

> प्राड्युखेनैव देवेम्यो जुहोतीतिश्रुतिश्रुतेः। निरुप्य हविरन्यस्मा अन्यस्मै न हि हूयते॥

इसेताभ्यामुक्तदैविकपैतृकधर्मकापिण्डिपतृयज्ञवादित्यभिमायः प्रसे-तव्यः, पिण्डिपितृयज्ञविधायकसूत्रविशेषानुक्तेः । वैजवापगृह्ये — 'यज्ञोपवीत्यमौ करवाणीत्यामन्त्रचमौकरणम्' इत्यभिधानात् स्वसूत्रोक्तिपिण्डिपितृयज्ञवद्ग्नौकरणहोमो दैविकधर्मवानिति स्फु-टम् । यत्तु याज्ञवल्केन पिण्डिपितृयज्ञमनुक्तैवोक्तं—

ओं कुरुष्वेत्यनुज्ञातो हुत्वाडग्नौ पितृयज्ञवत्।

इति, यच पारस्करेण--

पैतृकैरभ्यनुज्ञातो जुहोति पितृयज्ञवत् ॥ इति, । अत्र सर्वत्र दैविकधर्मकपितृयज्ञवादित्यर्थो ग्राह्यः 'दै-विकथर्मकिपितृयज्ञवत् १ इति वहुभिस्सूत्रकारैरुक्तत्वात् । न च वहुभिरुक्तत्वमप्रयोजकिमाति वाच्यं 'भृयसां स्थात्सधर्मत्वम्' इति जैमिनिना प्रयोजकत्वस्याभिधानात् । ननु भूयसामपि मतं 'निरुष्य हविरन्यस्मा अन्यस्मै न हि हूयते' इति न्यायविरुद्धत्वादप्रयोजकम् । मैवं-ते खल्वापस्तम्वादयोप्येवं मन्यन्ते यथा दर्शयोगेनैकदेवतासम्बन्धित्वेन निरुप्तेपु सूर्प रूपैकस्थानगतेषु प्रोक्षितव्येषु 'अग्नये वो जुष्टं प्रोक्षामि' इति पोक्षणमन्त्रस्थो व इत्ययं शब्दः केषुचित्पर्यवस्याते न सर्वेषु वर्तते । यथाच तेष्वेव ब्रीहिषु 'इन्द्राग्निभ्यां वो जुष्टं प्रोक्षामि' इति प्रोक्षणमन्त्रस्थो व इत्ययं शब्दः केषु-चित्पर्यवस्थात न सर्वेषु वर्तते । तथा स्थालीरूपैकस्थान-गतेषु त्रीहिषु 'पितृभ्यो वो जुष्टं निर्वपामि' इति निर्वा-पमन्त्रस्थो व इत्ययं शब्दः केपुचित्पर्यवस्यति न सर्वेपु ब्रीहिषु वर्तते इति न स्थालिस्थं सर्वे पितृभ्यो निरुप्तं किन्तु तद्र्भम्, तेन पितृभ्यो निरुप्तं पितृपद्नतसोमादिभ्यो ह्यते अतो न भूयसां मतं न्यायविरुद्धमिति सर्वमनवद्यम् । तू-प्णीमेव सर्वनिर्वापपक्षे तु न्यायाविरोधस्मुतराम् । सोपि पक्ष आपस्तम्वेनोक्तः—'मृण्मये निर्वपति पितृभ्यो वो जुष्टं निर्वपामीित तृष्णीं वा' इति । भेदेन निर्वापपक्षे द्रोत्सारितो न्यायिवरोधः । अयं तु पक्षो वत्सेनोक्तः \* — 'पावत्रान्तिहिते चरुं निर्वपिति त्रिर्यज्ञोपविती दक्षिणेन हस्तेन त्रिः
पाचिनावीिती सब्येन हस्तेन यज्ञोपविती मेक्षणेन जुहुयात्सोमाय
पितृमते स्वधा नमो यमायाङ्गिरस्वते पितृमते स्वधा नमोऽस्रये
कब्यवाहनाय स्वधा नमः' इति । तस्मात्स्मृतिषु पितृयज्ञशब्देन दैविकधर्मपितृयज्ञाभिधानं युक्तम् । यत्तु मनुनोक्तं—

अपसन्यमग्नौ कृत्वा सर्वमावृत्परिक्रमम् । इति । तदाक्वलायनशास्त्रीयविषयम्—

> स्वाहा स्वधा नमः सव्यमपसव्यं तथैव च। आहुतीनां तु या सङ्ख्या साऽवगम्या स्वसूत्रतः॥

इति कासायनस्मरणात् । एवंच याऽऽपस्तम्वेनोक्ताऽऽहृतीनां त्रयोदशसङ्घ्या साऽऽपस्तम्बस्तिणामित्यवगन्तन्यम् । आप-स्तम्बेन धर्मशास्त्रस्त्रे— 'उद्भियतामग्नौ च कियतामित्यतिसृष्टमुद्धरेज्जुहुयाच ' काममुद्भियतां काममग्नौ च कियतामित्यतिसृष्टमुद्धरेज्जुहुयाच ' इत्यग्नौकरणाविधानादाहुतिसङ्ख्या यद्यपि वक्तन्या । तथाऽपि स्वकृतगृह्यसूत्रे अनूदितमन्त्रविधानमुखेनार्थादाहुतीनां त्रयोदश-सङ्ख्या दर्शितेति तत्र सङ्ख्या नोकिति मन्तन्यम् । अति सृष्टोऽभ्यनुकातः । एवंचोद्धरणप्रक्षादिकं कृत्वाऽत्तमुष्टत्याग्नेरुप समाधानाद्याज्यभागान्तं कुर्यात् , आपस्तम्बीयगृह्योक्तक्रभण

<sup>\*</sup> चरकाध्वर्युसूत्रकृत् वत्स इति हेमाद्रिः.

वस्यमाणतत्तत्प्रधानहोमसाधारणतया प्राच्याङ्गकलापस्य वि-हितत्वात् । आज्यभागान्ते-- पन्मे माता दस्यादिमन्त्रेर्जुहु-यात् । तथा चापस्तम्बीयगृह्यसूत्रं – अन्नस्योत्तराभिर्जुहोत्याज्या-हुतीरुत्तराः ' इति । उद्धृतस्यात्रस्य किञ्चित्किञ्चिद्वदानथ-र्मेणावदाय दर्व्या निधाय 'यन्मे माता प्रसुस्रोभ चराति, यास्ति-ष्ठन्ति ' इति द्वाभ्यां ऋग्भ्यां अमुष्मे स्वाहेसन्ताभ्यां अमुष्मा इत्यत्र चतुर्थ्यन्ततया पितुर्नाम गृहीत्वा हे आहुती जुहोति। एवमेव 'यन्मे पितामही प्रलुलोभ चराति, अन्तर्द्धे पर्वतैः ' इति द्वाभ्यामुग्भ्याममुष्मै स्वाहेत्यन्ताभ्यां अमुष्मा इसत्र चतुर्थ्यन्ततया पितामहस्य नाम गृहीत्वा द्वे आहुती जुहोति। एवमव 'यन्मे प्रितामही प्रछुछोभ चरति, अन्तर्दध ऋतुभिः' इति द्वाभ्यां अमुप्मै स्वाहेसन्ताभ्यां अमुष्मा इस्रत्र चतुर्थ्यन्ततया प्रापता-महस्य नाम गृहीत्वा द्वे आहुती जुहोति । 'यन्मे मातामही मलुलोभ चराति, यास्तिष्टन्ति दिन्दोभ्यां मातामहाय द्वे आहुती जुहोति । 'यन्मेमातुः पितामही प्रख्लोभ चरति, अन्तर्दधे पर्वतैः ' इति द्वाभ्यां मातुःपितामहाय द्वे आहुती जुहोति । 'यन्मे मातुःप्रापितामही प्रखुलोम चराति, अन्तर्द्ध ऋतुभिः' इति हाभ्यां मातुः प्रितामहाय हे आहुती जुहोतिं। अत्र प्रथ-ममन्त्रे यन्मे मातामही प्रलुलोभ चराते .....तन्मे रेतो मातामहो रुङ्काामित्यूहः कार्यः । द्वितीये मन्त्रे अन्तरन्यं मातामहाद्द्ध इत्यूहः। मन्त्रद्वयेऽप्यमुप्मा इस्रत्र मातामहस्य चतुथ्यंन्ततया नामग्रहणं कार्यम् । तृतीये मन्त्रे यन्मे मातुः पितामही प्रलुलोभ चरति ........तन्मे मातुः पितामहो वृङ्कामि त्यूहः । चतुर्थे मन्त्रे मातुः पितामहाद्य इत्यूहः । मन्त्रद्वयेऽ-प्यमुष्मा इत्यत्र मातुः पितामहनामग्रहणं कार्यम् । पश्चमे मन्त्रे यन्मे मातुः प्रपितामही प्रलुलोभ चरति .......तन्मे मातुः प्रपितामहो यद्धामित्यूहः । पष्ठे मन्त्रे अन्तर्न्यमातुः प्रपितामहाद्य इत्यूहः । मन्त्रद्वयेऽप्यमुष्मा इत्यत्र मातुः प्रपितामहनामग्रहणं कार्यम् ,

योज्याः पित्रादिशब्दानां स्थाने मातामहादिकाः ।
अन्नहोमे तथा स्पर्शे जलपिण्डादिदानके ॥
यन्मे मातामहीत्यादि तत्रोदाहरणं भवेत् ।
इति गृह्यभाष्यार्थसङ्ग्हकारेणोक्तत्वात् । स्पर्शे 'एप ते तत मधुमानूमिंस्सरस्वान्' इत्यादिमन्त्रत्रयेण ब्राह्मणभोजनार्थान्न-स्पर्शे । ततः पूर्ववद्वदाय 'ये चेह पितरः' इत्यृचा एकामा-हृतिं जुहोति एवमन्नाहृतीर्हत्वा पडाज्याहृतीर्जुहोति — तत्र 'स्वाहा पित्रे' इति पुरस्तात्स्वाहाहृतिं जुहोति । उपरिष्टात्स्वा-हाकारेण द्वितीयाम् । एताभ्यामेव मन्त्राभ्यां तृतीयां चतु र्थीमाहृतिं हुत्वा स्वधा स्वाहेति पञ्चमीं जुहोत्यभ्रये कव्यवा-हनाय स्वाहेति पष्टीं ततिरस्वष्टकृतं हुत्वा भक्ष्यभोज्यसर्व-विधाहविष्यान्नारिकचिदादायोदीचीनं भस्मापोह्य तास्मन्नुष्णे भस्मिन तृष्णीं जुहोति । ततो लेपयोः प्रस्तरवत्तृष्णीं वार्हि-

रक्वाडम्रौ पहरतीत्यादि परिषेचनान्तं पाश्वासाङ्गकलापमाम्नेय-स्थालीपाकोक्तं कृत्वा हुतशेषं ब्राह्मणभोजनपत्रिषु निद्ध्यात्। एतत्सर्वे तद्भाष्यार्थसङ्गहकारेणोक्तं—

अग्नीन्धनादि प्रतिपद्य कर्म कृत्वाऽऽज्यभागान्तमथावदाय। यन्मेति मन्त्रैः प्रतिमन्त्रमग्नौ कुर्युस्तथा सप्ताभिरत्नहोमान्॥ स्वाहादिमन्त्रैरापि सार्पेषा स्युहींमास्ततास्खिष्टकृतं च हत्वा। भस्माप्यपोह्याहविरत्नहोमो छेपेषु दर्व्योश्च समझनादि॥ शेषं च कृत्वा परिषेचनान्तं पात्रेषु दद्याहुतशेषमत्त्रम्॥

इति । सप्तिभरन्नहोमा इसन्हिनमन्त्राभिष्रायोक्तं, ऊहितमन्त्रः साहित्ये त्रयोदशसङ्गचासम्पत्तेरसप्तिभिरित्ययोगात् । एवमेत दशौकरणं प्राचीनावीतिना कार्यं, पैतृकत्वात् । तथाचा-पस्तम्वेन स्वकृतगृह्यशास्त्रादावुक्तं—'अपरपक्षे पित्र्याणि प्राची-नावीतिना प्रसन्यं दक्षिणतोपवर्गः' इति । तत्रापि यदपैतृक-माघारसमिन्धनादिकं तत् यज्ञोपवीतिना कार्यं, अत एव भाष्यार्थसङ्गहकारेणोक्तं—

आघारदार्विप्रमुखाज्यभागभदक्षिणानुव्रजनेषु तद्वत् । आघारयोस्स्विष्टकति प्रदिष्टं यज्ञोपवीतं हि कपर्दिनस्त्यात्॥ इति स्मृतिचन्द्रिकायः अग्नौकरणविधिः.

## अथोभयविधायौकरणाथीयिनिर्णयः.

तत्र याज्ञवल्कयः---

कर्म स्मार्त विवाहायों कुर्वीत प्रत्यहं गृही। दायकालाहृते वाऽपि श्रौतं वैतानिकाग्निषु॥

स्मार्त कर्म औपासनहोमवैश्वदेवकरणाग्नीकरणादिकम् । विवा-हामौ विवाहकालोत्पन्नौपासनामौ । दायकालाहते दायकाले वैश्यादिकुलादाहृस्रोत्पादिते औपासनाग्नौ कुर्वीतेसर्थः । स-र्वाधाने औपासनासम्भवे त्वापस्तम्बोक्तायाँकरणहोमस्य छोपः, न तु वैतानिकायावनुष्ठानं, 'श्रोतं वैतानिकायिषु' इसाभे-धानात् । न तु छौकिके, देवतादेरिवाग्नेरपि प्रतिनिध्यभा वात । अत एव सर्वाधानेनौपासनासंभवे धूर्तस्वामिनोक्तं — 'श्राद्धमुर्ध्व होमात्कर्तव्यं त्राह्मणस्तुह्वनीयार्थे इति तस्यापि प्रधानत्वात् ' इति । तस्त्रापि होमाद्ध्वं क्रियमाणस्यात्रप्रदान-लक्षणश्राद्धस्यापीसर्थः । पितृयज्ञधर्मकाग्नौकरणस्य तु सर्वा-धानेनौपासनाभावेऽपि न निरुत्तिः 'कर्म स्मार्त विवाहायौ' इत्यादिनोपदिष्टौपामनाग्न्यभावेऽपि 'पितृयज्ञवत् ' इत्यति-देशतः शाप्तदक्षिणायेस्सम्भवादक्षिणायावनुष्ठानम् । अनेनैवाभिः प्रायेण मार्कण्डेयेनोक्तं-

आहितग्निस्तु जुहुयादक्षिणायौ समाहितः । इति । आपस्तम्बोक्तायौकरणे तु पिण्डपितृयज्ञातिदेशाभावात्र दक्षिणाग्नित्राप्तिरिति सर्वोधाने धूर्तस्वाम्युक्ताग्नौकरणाभाव एव
युक्तः । पूर्वोक्ताभित्रायेण वायुपुराणेऽप्युक्तंः—

आहृत्य दक्षिणारिन तु होमार्थ वै प्रयत्नतः। अग्न्यर्थ लोकिकं वाऽपि जुहुयात्कर्मासिद्धये॥

इति । अस्वार्थः — अग्नौकरणहोमार्थं गृह्याग्रचभावे दक्षिणाग्निं लें। किकं वाऽप्याहृत्य स्वीकृत्य होमकर्मासद्भये जुहुयादिति । अग्नचर्थमित्यनेन गृह्याग्निभावे तुनाग्नचन्तरस्वीकार इत्यर्थादुक्तम्। तत्र दक्षिणाग्निपक्षस्य प्रवासादिना असम्भवे लौकिकाग्निपक्षः, तस्वोपदेशातिदेशरूपप्रमाणद्भयावगतस्य दक्षिणाग्निवाधकत्वेनागत्याऽऽश्रयणीयत्यात् । अत एव प्रयत्नतो दक्षिणानिष्माहृत्येत्युक्तम् । यत्तु स्मृत्यन्तरं —

साप्तिरप्रावनप्तिस्तु द्विजपाणावथाप्सु वा।
कुर्यादग्नौ कियां नित्यं छौकिके नेति निश्चितम् ॥

इति । तस्त्रायमर्थः—अग्निमान्पुरुषः औषासनाग्नौ दक्षिणाग्नौ
वा पूर्वोक्तव्यवस्थयाऽग्नौकरणं कुर्यात् । दायात्त्रागस्वीकृतौपासनतया छिन्नाग्नितया वा भार्याविधुरतया वा योऽग्निरहितः
स द्विजपाणावष्सु वाऽग्नौकरणं कुर्यात्, न जातु छौकिकाग्नौ
कुर्यादिति । ततश्च न वायुपुराणवचनविरोधः । श्रौताग्निना
साग्निकस्त्राप्यनग्निकवत्कचाद्विषये द्विजपाणावग्नौकरणं कार्यम् ।
तथाच समत्यन्तरं—

इस्तेऽग्रीकरणं कुर्यादग्री वा साग्निको द्विजः ।

इति । अवाग्निशब्देन न गृह्याग्निरुच्यते । तस्मिन् विद्यमाने इस्तपक्षानवकाशात् । तेन श्रौताग्निरुच्यते छौकिको वा । सामिकशब्देन सर्वाधान्येवोच्यते । ततश्चायमर्थः -- सर्वाधानेनौ पासनायचभावे पितृयज्ञधर्मकाग्नाकरणं दक्षिणाग्नौ, तदसं निधाने लोकिकामौ द्विजपाणी वा कुर्यादिति । अत्रापि प्रवासादिना दक्षिणाप्रचभावे लौकिकाग्रिहस्तपत्रौ पूर्वोक्तः न्यायवदवगन्तव्यौ । लौकिकाग्नेस्ताद्दशविशेषानवगपात्पाणिना सह समाविकलप एव । यदापि न्यायतोऽक्रेः प्रतिनिध्यभावः; तथाऽपि न प्रतिनिधिन्यायेनात्र दक्षिणात्रचादेरुपादानम् । किंत यहामचभावेन तत्साध्यकर्पणोऽननुष्ठाने प्राप्ते वचनेना-गृह्यामचादाविप गृह्यामिसाध्यं कर्म विधीयत इति न कश्चिद्दोपः। एवंचानाहितांग्ररौपासनवदाहितांग्ररप्यधाधानिनः उभयविधा-मौकरणहोमः औपासन एव । सर्वाधाननौपासनरहितस्याहिता-क्रेरापस्तम्बोक्ताक्रौकरणाभाव एव । पिण्डपितृयज्ञधर्मकाक्रौ करणस्य तु दक्षिणायौ, तदसंनिधौ लौकिकामौ दिजपाणौ वाऽनुष्ठानम् । अनिशकस्य द्विजपाणावष्सु वा उभयविधमग्नौ-करणमिति सिद्धम् । अनाहितायेरौपासनवदाहितायेरधांधाने-नौपासनवतः प्रवासादिना कथि चदौपासनासंनिधाने द्वि जपाणावष्सु वाडग्रौकरणं कर्तव्यम् । तथाच विष्णुधर्मीतरे मार्कण्डेयः--

अनाहिताग्निश्रौपसदेऽग्रचभावे द्विजेऽप्सु वा।

इति । औपसदो गृह्याग्नः । अनाहिताग्निश्चेति चश्चद आ-हिताग्नेस्समुच्चयार्थः । ततश्चायमर्थः — अनाहिताग्निराग्नि-श्चार्थाधानेनौपासनवान गृह्याग्निसंनिधौ तत्रैवाग्नौकरणं कुर्यात् । अमचभावे गृह्याग्नचमंनिधानेऽप्सु द्विजपाणौ वाऽग्नौकरणं कु-र्यादिति।अत्राप्स्विति पक्षस्य विषयविशेषः कात्यायनेन दर्शितः —

अमोकरणहोमं तु कुर्यादिष्स्वित यन्मतम् ।
स यदाऽषां समीपे स्यात् श्राद्धं क्षेयो विधिस्तदा ॥
एवंचापां समीपादन्यत्र यदा श्राद्धं तदेव द्विजपाणाविति
पक्षो ग्राह्यः । अयं च विषयविभागः 'अनिमस्तु द्विजपाणावथाप्सु वा' इत्यत्रापि द्रष्टच्यः, विष्णुधर्मीत्तरे मार्कण्डेय
इत्युक्तस्मृत्यन्तरिविवक्षायां कारणाभावात् । यत्तु मनुनोक्तं—

अय्रचभावे तु विषस्य पाणावेवोपसादयेत् ।

इति, तत् भार्यापरिग्रहात् पूर्वमनुष्टेयनित्यनैमित्तिकश्राद्धविषयम् । अयमेव विषयो जात्कर्णेन स्पष्टीकृतः—
अग्रचभावे तु विष्रस्य पाणौ दद्यातु दक्षिणे ।
अग्रचभावः स्मृतस्तावद्यावद्धार्यो न विन्दति ॥

इति । दक्षिणे पाणौ दद्यात् उभयविधायौकरणाहुयर्थमन्नमिति

शेषः । यत्तु गृह्यपरिशिष्टकारेणोक्तं—
अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्यमीसिमास्यथ पार्वणम् ।

काम्यमभ्युद्येऽष्टम्यामेकोदिष्टमथाष्ट्रमम् ॥

चतुष्वीद्येषु सामीनाममौ होमो विधीयते। पिष्यबाह्मणहस्ते स्याद्त्ररेषु चतुष्वीपि ॥ इति, 'हेमन्तशिशिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीव्वष्टकाः' इति विहितान्यष्टकाश्राद्धानि । तत्र अष्टकाश्राद्धदिनाद्त्तरादिने नव-म्यां क्रियमाणं श्राद्धमन्वष्टक्यं, पूर्वेऽह्नि सप्तम्यां क्रियमाणं श्राद्धं पूर्वेद्युरिति पदेन लक्षणयोक्तम् । प्रतिमासं क्रियमाण-मापरपक्षिकं श्राद्धं मासिमासीत्यनेनोक्तम् । पार्वणं सर्वश्राद्ध-प्रकृतिभूतं दर्शश्राद्धम् । काम्यं पुत्रादिकामनया क्रियमाणं श्राद्धम् । आभ्युद्यिकं श्राद्धमभ्युद्यपदेनोक्तम् । अष्टकारूयं श्राद्धं अष्टम्यामिति पदेनोक्तम् । एकोहिष्टमिति पदेन सपि ण्डीकरणं लक्षणयोक्तं, सिपण्डीकरणे एकोहिष्टस्यापि सद्धा-वात्। एषां मध्ये आद्येषु चतुर्पु साग्निकानामग्रावेवात्रौकर-णहोमः । उत्तरेषु तु साम्रीनां पित्र्यब्राह्मणहस्त एवेति तस्यार्थः । तदेतत् येपां गृह्यपिश्विष्टं तेपापेव व्यवस्थापकं न सर्वेषाम् । अतो न पूर्वोक्तव्यवस्थाविरोध इति सर्वमन वद्यम् । यदा तु पाणिहोमपक्षः तदैकस्यैव विपस्य पाणौ होमो न सर्वविषाणामिखाह कात्यायनः—

पित्रये यः पङ्किमूर्धन्यः तस्य पाणावनिम्नकः ।

हत्वा मन्त्रवदन्येषां तृष्णीं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥

इति । पित्र्यप्रथमत्राह्मणपाणौ होमोऽयं न निसः,
दैववित्रकरेऽनाम्नेः कृत्वाऽमौकरणं द्विजः ।

इति यमेन वैश्वदैविकब्राह्मणपाणावभौकरणहोमविधानात्। एवञ्च ब्रीहियववात्पित्र्यवैश्वदेविकब्राह्मणपाण्योर्विकल्पो वेदित व्यः। दैवविश्रकरहोमपक्षेऽपि हुतशेषं पित्र्यब्राह्मणभोजनपात्रे-ष्वेव निक्षिपेत्। तथाच वायुपुराणं —

> हुत्वा दैवकरेऽनाग्नः शेषं पित्र्ये निवेदयेत् । न हि स्पृताइशेषभाजो विश्वेदेवाः पुराणगैः ॥

दैविवनकरादन्यत्र पितृविषपाण्यमौ होमेऽपि हुत्रशेषभाजो विश्वेदेवा न भवन्तीति ज्ञापियतुं न हि स्मृताइशेषभाजो विश्वेदेवा इति सामान्येनोक्तम् । यत एव सामान्येन शेष भाजो विश्वेदेवा न भवन्तीति अत एव विशेषेण पुराणा-न्तरे शेषदानं प्रतिषिध्यते—

अग्नीकरणशेषं तु न दद्याद्वैश्वदैविके।
इति । अग्नोकरणहोमं वैश्वदैविकत्राह्मणपाणौ कुर्वत्रप्येकब्राह्मणपाणावेव कुर्यात्, गुणानुरोधेन प्रधानानादृत्तेरग्नित्वेनैकविष्रपाणावेवानुष्ठेयत्वात् । तदेतदुक्तं वायुपुराणे—

वैश्वदेवे यहैकिस्मन् भवयुः द्वचादयो द्विजाः ।
तदैकपाणौ होतन्यं स्वाद्विधिविदितस्तथा ॥
यदैकस्मिन् वैश्वदैविकत्राह्मणभोजनकर्भणि द्वौ चत्वारः पिडः
सेवं युग्मसङ्ख्वया द्वचादयो विषा दैविकत्वेन भवेयुः तदैः
कस्य प्रथमोपविष्टस्य विषस्य पाणौ होतन्यं तत्राहुतिविधिविदितस्व्यादनुष्टितो भवेदित्यर्थः। एवं त्राह्मणपाणावग्नौकरणहोमं

करिष्ये करवे करवाणीित वा त्राह्मणानुज्ञापनं, तथाऽस्तिवति त्राह्मणेः प्रतिवचनं भवेदित्याह शौनकः—'अनिप्रकथेदाद्यं गृहीत्वा भवत्स्वेवाग्रोकरणिमिति पूर्ववत्तथाऽस्तु' इति । अनिप्रकथेत् त्राह्मणपाणावग्रौकरणहोमं कुर्याचेत्। आद्यं घृताक्तमन्नम् । पूर्ववत् त्राह्मणानुज्ञापनिमिति शेषः । तथाऽस्त्विति त्राह्मणानां प्रतिवचनिमिति शेषः । यत्तु स्पृत्यर्थसारेऽभिहितं—'पाणिहोमे त्विध्ममेक्षणविप्रानुज्ञा न सन्ति' इति, तत्र विप्रानुज्ञाभावो किरेतद्वचनादर्शनिवन्धनेत्युपेक्षणीया । मेक्षणाभावोक्तिरिप चिन्त्या, मेक्षणकार्यस्य विध्यदर्शनात् । यच्च तत्रैवाभिहितं 'परिसमूहनपर्युक्षणे स्तः' इति, तदिप चिन्त्यं, तयोर्दृष्ट कार्यस्य धूळ्यपगमादरत्राभावात् । नियमादृष्टमात्रस्याप्रयोजकत्वात् । यस्य त्वदृष्टसंस्कारः कार्यं परिस्तरणस्य तदत्रास्ति । तथाच यमः—

अग्रीकरणवत्तत्र होमो दैवकरे भवेत् । पर्यस्तदर्भानास्तीर्थ यतो ह्याग्नसमो हि सः ॥

इति । दैवकरो वैश्वदैविकब्राह्मणपाणिः । पर्यस्तदर्भाः परितः सर्वतो न्यसनीयदर्भाः परिस्तरणदर्भा इति यावत् । दैव-करग्रहणं पित्र्यब्राह्मणकरस्याप्युपल्रक्षणार्थम् । ब्राह्मणपाणौ हुतं तदानीय तदानीमेव ब्राह्मणेन न भोक्तव्यं, अपितु भोजनकाले । तथाच वह्रचगृह्यपरिशिष्टं— अत्रं पाणितले दत्तं पूर्वमक्तनत्यबुद्धयः।
पितरस्तेन तृष्यन्ति शेषात्रं न लभन्ति ते॥
यच पाणितले दत्तं यचान्यदुपकाल्पितम्।
एकीभावेन भोक्तव्यं पृथग्भावो न विद्यते॥

शेषातं विष्ठभोजनार्थं सम्पादितमत्तम् । पित्र्यब्राह्मणपाणितलादन्यत्र पितृयज्ञवदग्रौकरणम् । पैतृकश्राद्धे मातामहश्राद्धे
च वैश्वदैविकं तन्त्रं, द्रव्यदेवतावद्धिकरणकारकैक्यस्यापि
सम्प्रतिपन्नत्वात् । पित्र्यब्राह्मणपाणितले कियमाणं तु मातामहब्राह्मणपाणितलेऽप्याद्वत्त्या कार्यं, अधिकरणकारकैक्यस्यासम्प्रतिपन्नत्वात् । अत एव कात्यायनः—

मातामहस्य भेदेऽि कुर्यात्तन्त्रे च साम्निकः॥
इति । अयमर्थः—मातामहस्य ब्राह्मणपाणौ पृथगमौकरणं
कुर्यात् । एतच वैश्वदैविकभेदपक्षे तन्त्रपक्षे च समानीमिति।
यस्मिन् विषये साम्निकस्य पाणौ अम्रोकरणमुक्तं तस्मिन्विषये
इदं वचनं द्रष्टव्यम् ।

इति स्मृतिचन्द्रिकायामुभयविधाय्रौकरणार्थाग्निनिर्णयः.

## अथ परिवेषणविधिः.

तत्रादावमत्राणि साति सम्भवे श्रेष्ठानि सम्पाद्यानि । दैवे सौवर्णानि श्रेष्ठानि । पित्र्ये राजतानि । तथाच श्रेष्ठा-नीत्यनुकुत्तावत्रिः — भोजने हेमक्ष्प्याणि दैवे पित्र्ये यथाक्रमम् । इति । एतेपामलाभे विष्णुः—'तैजसानि पात्राणि दद्यात्' इति । तैजसानि कांस्यताम्रादीनि । तेपामलाभे पालाशपर्ण-निर्मितानि—

पालाशेभ्यो विना न स्युः पर्णपात्राणि भोजने । इत्यत्रिणाऽभिधानात् । पर्णपात्रपक्षेऽपि घृतादिद्रव्यधारणार्थे तै-जसानि सित सम्भवे सम्पाद्यानि । 'घृतादिदाने तैजसानि पात्राणि' इति विष्णुस्मरणात् । तेपामभावे पालाशपर्णनि-र्मितपत्रपुटानि घृतादिधारणार्थानि भवन्ति न कदाचिन्मन्मय पात्राणि,

न मृत्मयानि कुर्वीत भोजने दैविपित्र्ययोः । इसित्रिस्मरणात् । यथासम्भवलब्धानां चैतेषां पात्राणां द्रिः प्रक्षाळनं कार्ये, तत्रादावपो निनीय इस्तेन निर्मृज्य प्रक्षाळनं, अनन्तरं जलेनैव । तथाच ब्रह्माण्डपुराणम्—

> मक्षाळ्य हस्तपात्रादि पश्चादद्भिर्विधानवत् । मक्षाळनं जलं दभैः तिलीर्पेश्रं क्षिपेच्छुचौ ॥

इस्तपात्रादीति मध्यमपदलोपी समासः । इस्तनिर्मृष्टं पात्रादि मक्षाळ्येसर्थः । पात्रशब्देन तलमुक्तं, आदिशब्देन घृतादे-धीरणार्थानि गृह्यन्ते । पात्रमक्षाळनानन्तरं याज्ञवल्क्यः—

> हुतशेषं पदचातु भाजनेषु समाहितः। यथालाभोषपन्नेषु रौष्येषु तु विशेषतः॥

भाजनेषु पित्र्यत्राह्मणार्थभाजनेष्वित्यर्थः, रौष्येषु तु विश्लेषत

इति पित्र्यकर्माणे प्रशस्तरोष्यसमभित्याहारात् । शौनकेन तु स्पष्टमुक्तम्—

हुत्वाऽयौ परिशिष्टं तु पितृपात्रेष्वनन्तरम् ।

निवेद्यैवापसव्येन परिवेषणमाचरत् ॥

अपसव्येनेति पूर्वेणैव सम्बध्यते, न पुनरुत्तरेण ।

अपसव्येन कर्तव्यं पित्र्यं कृत्यं विशेषतः ।

अत्रदानादते सर्वमेवं मातामहेष्वापि ॥

इति काष्णांजिनिस्मरणात् । अञ्चदानं अञ्चपक्षेपः परिवेषणः

मिति यावत् । एवश्च श्राद्धकर्त्रा परिवेषणं कार्यमित्यर्थादु
कम् । उक्तं च साक्षान्मनुना—

पाणिभ्यामुपसंग्रह्य स्वयमन्नस्य वन्धुकम् । विप्रान्तिके पितृन् ध्यायन् शनैरुपरि निक्षिपेत् ॥ अन्नस्य वन्धुकं अन्नेन पूर्णं परिवेषणपात्रामिति यावत्।पाणिभ्या-मुपसंग्रह्य विप्रभोजनपात्रे शनैर्निक्षिपेत् । पितृन् ध्यायन्निति पित्र्यविप्रविषयं, दैवविप्रविषयं अन्निमत्युक्तत्वात् १ । यत्तु वायुपुराणेऽभिहितं—

परिवेषणं प्रशस्तं स्याद्भार्यया पितृतृप्तये ।
पितृदेवमनुष्याणां स्त्रीसाहाय्यं यतः स्मृतम् ॥
इति, तत्र प्रशस्तमित्यत्र परिचारककर्तृकपारिवेषणादि ति शेषे।
दृष्टव्यः । स्वयंकर्तृकपरिवेषणापेक्षया प्राशस्त्यासम्भवात् । अत
एवानन्तरमुक्तं तत्रैव—

फलस्यानन्तता प्रोक्ता स्वयं तु परिवेषणे। इति । एवश्च स्वयं पत्नी अन्ये वा नियताः शुद्रव्यतिरिक्ताः परिवेषणं कर्तुमईन्तीत्यवगन्तव्यम् । पत्नचप्यसवर्णा न परिवे-पणार्हो । अत एव नारायणेनोक्तं—

यद्धव्यं यत्पवित्रं च यत्पित्रयं यत्सुखावहम् । द्विजातिभ्यस्सवर्णाया नार्या हस्तेन दीयते ॥ इति । हस्तेन हस्तद्वयेनेसर्थः ।

उभाभ्यामिप हस्ताभ्यां आहृत्य परिवेपयेत् । इति मत्स्येनोक्तत्वात् । हस्तद्वयेनापि न साक्षाद्देयं, किन्तु दर्ब्योदिद्वारा ।

हस्तदत्तास्तु ये स्नेहलवणव्यञ्जनादयः। दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्विपम्॥ इति दृद्धशातातपेन साक्षाद्धस्तदत्तस्य दोपहेतुत्वस्मरणात्। दर्व्यादिकं च सति सम्भवे सुवर्णोदिमयं ग्राह्मं,

सौवर्णराजताभ्यां वा खड्नेनोदुम्बरेण वा ।
दत्तमक्षय्यतां याति फल्गुपात्रेण वा पुनः॥
इति हारीतस्मरणात् । खड्नेन खड्नमृगशृङ्गकृतदर्व्यादिना ।
फल्गुपात्रेण काकोदुम्बरिकाख्यवृक्षदारुकतद्व्यादिना । पुराणे
तु परिवेषणसाधनानि निषिद्धानि दर्शितानि—
नापवित्रेण हस्तेन नैकेन न विना कुशम् ।
नायसेनायसे नैव श्राद्धे तु परिवेषयेत् ॥

अपवित्रेण दुर्लेपसंसर्गादिना अपवित्रेण। आयसेन अयोमय-दर्व्यादिना । आयसे अयोमयपात्रेऽपि नैव परिवेपयेत्। अनिषिद्धदर्व्याद्यसम्भवेऽपि तत्रैवोक्तं—

तस्मादन्तिरतं देयं पर्णेनाथ तृणेन वा ।
इति । यस्मादाहृत्य इस्तेन दानं निषिद्धं तस्मादिनिषिद्धद्दन्यी
द्यसंभवे पर्णादिना पान्तिरतं कृत्वा देयमिसर्थः । भोकारं
द्विजं प्रत्याह वसिष्ठः—

उभयोईस्तयोर्मुकं पितृभ्योऽत्नं निवेदितम् । तदत्रं सम्प्रतीच्छन्ति असुरा दुष्ट्चेतसः ॥ तस्मादशून्यं हस्तेनं कुर्योदत्रमुपस्थितम् । भाजनं तु समालभ्य तिष्ठेदोच्छेपणाद्विजः ॥

इति । परिवेषणोपक्रमप्रभृति भुक्तशिष्टस्य भाजनाद्धहिष्करणः पर्यन्तं वामहस्तेन भाजनमपरित्यजनेव वर्तेत । कण्डूयनार्थं वामहस्तव्यापारसमये दक्षिणहस्तेन भाजनं समालभ्य वर्तेनतेति तात्पर्यार्थः । परिवेषणारम्भप्रकारमाह शौनकः—

पाकं सर्वमुपानीयं संवेद्य च पृथक्षृथक् ।
विधिना दैवपूर्व तु परिवेषणमाचरेत् ॥
इति । संवेद्य भोकृणां संविदितं कृत्वेत्यर्थः ।

भक्ष्यभोज्यगुणानुका भोजयेद्वाह्मणान् शनैः। इति वृहस्पतिस्मरणात् । पाकं सर्वमियस्यार्थो मनुना प्र-पश्चितः— मक्ष्यं भोज्यं च विविधं मूलानि च फलानि च।

हद्यानि चैव मांसानि पानानि मुरभीणि च॥

उपानीय च तत्सर्वे शनकैस्सुसमाहितः।

परिवेषयेतु प्रयतो गुणान् सर्वान् प्रचोदयन्॥

प्रचोदयन् प्रख्यापयित्वस्यर्थः। देवपूर्वं परिवेषयेदिति विधे

रथवादः पुराणे दर्शितः—

तप्यमानास्तपस्तीवं मेपिता ब्रह्मशासनात्। विश्वेदेवास्तु रक्षार्थं पितृयज्ञेषु सर्वदा॥ अतः पूर्वं प्रदातव्यं तेभ्योऽनं पितृकर्मणि।

इति । प्रदातव्यं भाजनेषु प्रक्षेप्तव्यम् । देवर्षू परिवेषणमा-चरेदिति वदन् परिवेषणार्थं प्रथममाज्येनोपस्तरणं देवपूर्वं कृत्वा अत्रं दत्वा एवमेव पायसादि सर्वं पृथक्पृथक् परि-वेषणीयमिति दर्शयति । अन्यान्यपि परिवेषणीयान्याह मनुः—

> गुणांश्च सूपशाकाद्यान् पयो दिध घृतं मधु । विन्यसेत्त्रयतस्सम्यग्भूमावेव समाहितः ॥

गुणान् साक्षाद्धिजिकियानिर्वर्तकान् न तु ग्राहकतया गुणभूतान् सूपशाकमध्वादीन् भूमौ निहितेषु स्वेल्पभाजनेषु प्रक्षिपेत् न प्रधानात्रार्थमहाभाजने निहितेष्वित्यर्थः । तथाच हारीतः— 'भूमावेव निद्ध्यात्रोपर्युपरि पात्राणि' इति । अस्त्रार्थः— यान्युपरिपात्राणि महाभाजनोपरि निधेयानि घृताद्याधारभूता-नि स्वल्पपात्राणि तान्यत्र भूमावेव निद्ध्यात् न महाभाज- नस्योपरीति । महाभाजनमप्यत्र पूर्वोक्तिष्टिकादिरचितपरित-काष्यचतुरश्रमण्डलोपरि निधाय पायसापूपादि विविधमझं प्रक्षिपेत् । न तु यन्त्रिकादेरुपरि निधायेति 'भूतलान्नोद्धरे-त्पात्रम्' इस्यादिवचनसिद्धं वोद्धन्यम् । श्राद्धार्थं यद्यत्पा-कादिनोपकल्पितं तत्सर्वं किश्चित्किश्चिदादायावश्यं परिवेषणी-यम् । अत एव प्रचेतसोक्तं—

'सर्वे च प्रकृतं दत्वा पात्रमालभ्य जपेत्' इति । जप्यमाह पैठीनसिः— 'पृथिवी ते पात्रं द्यौरिपधानं ब्राह्मणस्य मुखे जुहोमि स्वधा ' इति । जपानन्तरं कात्या-यनः— 'वेष्णव्यर्ची यजुषा चाङ्गुष्टमन्नेऽवग्राह्य' इति । का पुनरत्र वेष्णवी ऋक्, कस्य चाङ्गुष्टिमिसपेक्षिते याज्ञवल्क्यः—

इदं विष्णुरिति त्वन्ने द्विजाङ्गुष्ठं निवेशयेत्। इति । यमस्तु सार्थवादमङ्गुष्ठनिवेशनविधिं वदन् अत्र वि-नियुक्तयजुर्भन्त्रस्वरूपमाह---

अङुष्ठमात्रो भगवान् विष्णुः पर्यटते महीम् ।
राक्षसानां वधार्थाय कोऽल्पवान् प्रहरिष्यति ॥
तस्माच्छ्राद्धेषु सर्वेषु अङ्गुष्ठग्रहणं स्मृतम् ।
विष्णो हव्यं च कव्यं च ब्रूयाद्रक्षेति च क्रमात् ॥
ब्रूयात् देवे पित्र्ये चान्न इति शेषः । अत्र दैवेऽन्ने अङ्गुष्ठानिवेशनात् प्राग्विष्णो हव्यं रक्षेति यजुर्ब्रूयात् । पित्र्येऽन्ने तु
विष्णो कव्यं रक्षेति यजुर्ब्रूयादिति । अत्रैवं दृद्धाचारा-

नुसारी प्रयोगः यशोपवीती दक्षिणं जान्वाच्य उद-द्धां प्रथमं देवतार्थपरिविष्टमन्नमभ्युक्षणेनावोक्ष्य पात्रमालभ्य 'पृथिवी ते पात्रम्' इति जपाद्यङ्गृष्टिनिवेशनान्तं कृत्वा प्रा-चीनावीती सच्यं जान्वाच्य दक्षिणामुखः पित्र्यं परिविष्ट-मन्नमभ्युक्षणेनावोक्ष्य पात्रमालम्ब्य जपाद्यङ्गृष्टिनिवेशनान्तं कुं यति । एवं मातामहादिपात्रस्थानेषु अभ्युक्षणावोक्षणाद्यङ्गृष्ट-निवेशनान्तं कार्यम् । अभ्युक्षणावोक्षणाद्यङ्गृष्टिनिवेशनान्तं दैवे पित्रये च ब्राह्मणानेकत्वे प्रतिब्राह्मणपात्रं कार्यम्,

एकैकस्याथ विष्रस्य गृहीत्वाऽङ्गुष्ठमादरात् । इति ब्रह्माण्डपुराणेऽभिधानात् । सर्वभाजनस्थेष्वत्रेषु अङ्गुष्ठ-निवेशनानन्तरं चतुर्विंशतिमतेऽभिहितं—

पात्रालम्भं हिजः कुर्यादिदं वोऽन्नमिति ब्रुवन् । इति । अयमर्थः—परिविष्टान्नाधारभूतपात्रालम्भनं वामहस्तेन कृत्वाऽन्नसागात्पात्रमनुतस्जन्नेव 'विश्वेदेवा इदं वोऽन्नभ्' इत्युचारयन्नन्नस्यागं कुर्यादिति । विष्णुस्त्वन्नत्यागात्पाक् स्मर्तेव्यमाह—'नमो विश्वेभ्यो देवभ्यः इत्यन्नमादौ प्राड्युखयो-र्निवेदयेत् । पित्रे पितामहाय प्रीपतामहाय च नामगोत्राभ्यामुदङ्कुः खेपु' इति । चशब्दात्प्रिपतामहाय च निवेदयेदित्याह । विश्वेभ्यो देवभ्यः पित्रे पितामहाय चेति चतुष्टर्या विश्वेपां देवानां पित्रादेश्च देवतात्वं प्रदर्श्यते । विश्वेदेवा देवता पित्रादयो देवतेति स्मृत्वा निवेदनार्थं, प्राड्याखयोरुदङ्काखेष्विति

सप्तम्या ब्राह्मणानामाहवनीयार्थत्वं प्रदर्भते । आहवनीयार्थे ब्राह्मण इति स्मृत्वा निवेदनार्थम् । एतदुक्तं भवति—परिविष्टान्नत्यागात्पूर्वममुकनामानौ विश्वेदेवा देवता इद्मन्नं हविः ब्राह्मण आहवनीयार्थे इत्यादि स्मृत्वा नमक्शब्दांचारणपूर्वकमन्नं निवेदयेदिति । तथा पिताऽमुकगोत्रोऽमुकशामी देवता इद्मन्नं हवित्रीह्मण आहवनीयार्थे पितामहोऽमुकगोत्रोऽमुकशामा देवता इदमन्नं हवित्रीह्मण आहवनीयार्थे पितामहोऽमुकगोत्रोऽमुकशामा देवता इदमन्नं हवित्रीह्मण आहवनीयार्थे इत्यादि स्मृत्वा नमक्शब्दोचारणपूर्वकं निवेदयेदिति । एवं च श्राद्धाख्यं कर्म होमात्मकमित्यवगम्यते । ततथ निवेदयेदित्यनेन होमात्मकं कर्म-कुर्यादिति वचोभङ्गचा द्योत्यते । अत एव श्राद्धाख्यं कर्म होमात्मकम् । अत एव ब्रह्मपुराणे—

एतद्वो अन्नीमत्युक्ता विश्वान् देवांश्व यजेत् । इत्युक्तम् । होमयागयोरत्यरूपभेदत्याद्धोमात्मके श्राद्धे अनास्थ्या यजेदिन् त्युक्तियुज्यते । अहोमात्मकत्वे तु यजेदित्युक्तिरसन्तासमञ्जसा स्यात् । तेनात्र श्राद्धारूपं कर्म होमात्मकिमसवगम्यते, त्रा ह्मण आहवनीयार्थ इति स्मरणात् । अनन्तरं त्राह्मणाध्याः सितां भूमि गयारूपां ध्यात्वा त्राह्मणं च गधाधररूपं ध्यान्वाऽत्रं निवेदयेत् ॥

श्राद्धभूमौ गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम् । ताभ्यां चैव नमस्कृत्य ततः श्राद्धं प्रवर्तयेत् ॥ इति पुराणेऽभिधानात् । वैश्वदेवान्नसागप्रकारमाह अत्रिः— / Smritt Cha.—Vol. V. 44 हस्तेन मुक्तमन्नाद्यमिदमन्नमुदीरयेत् । स्वाहेति च ततः कुर्यात्स्वसत्ताविनिवर्तनम् ॥

अयमर्थः—परिवेषकहस्तेन निर्मुक्तं परिविष्टमन्नाद्यं पुरोवर्तिः त्वादिदमन्नीमिति पदेयहिविनिर्देशार्थं देवतोदेशकशब्दोचारणा-नन्तरमुदीरयेत्। तत इदमन्निमत्युदीरणानन्तरं स्वाहेति हवि दीनप्रकाशकं शब्दमुदीरयेत्। ततस्त्वाहाशब्दोदीरणानन्तरं स्वसत्ताविनिवर्तनं कुर्यात्। स्वशब्देनात्र स्वत्वं निर्दिश्यते। स्वत्वस्य सद्भावः स्वसत्ता तस्या विनिवर्तनं निवर्तकं कर्म यन्मानसं न ममेति वुद्धिरूपं स्वत्वसागाख्यं तत्कुर्यादिति। पित्रादिभ्योऽन्नत्यागप्रकारमपि स एवाह—

> गोत्रसम्बन्धनामानि इदमत्रं ततस्वधा । पितृकमण्युदीर्याथ स्वसत्तां विनिवर्तयेत् ॥

अयमर्थः — पितृपितामहादिक्रमादेकैकं देवतात्वेनोहिष्टं पित्रे अमुकगोत्रायामुकशर्मणे पितामहायामुकगोत्रायामुकशर्मणे इसा दिगोत्रसम्बन्धनामानि चतुर्ध्यन्तान्युदीर्य ततः प्रदेयहविद्र्व्य-निर्देशकिमदमन्नामत्युदीर्य ततः कुर्यादानप्रकाशकं स्वधाशब्द-मुदीर्य स्वसत्तां विनिवर्तयेत्। स्वत्वध्वंसकरं न ममिति बुद्धि-रूपं मानसं कर्म कुर्यादिति। एवं विष्णुत्रिवचनविहितान्न-सागप्रकार एव व्यक्तीकरणार्थं प्रयोगसौकर्यार्थं च पुनः प्रपन्नेनोच्यते। मातुः प्रपितामहार्थेऽने अङ्गृष्टानिवेशनानन्तरं वैश्व-देविकत्राह्मणसंनिधावुद्दञ्चस् उपविश्योपवीती दक्षिणं जान्वाच्य

दक्षिणहस्तेन यवसहितमुदकमादाय सन्यहस्तेन पात्रमालभ्य पुरूरवाईवसंज्ञिका विश्वेदेवा देवता इदमनं हविर्वाह्मण आहवनीयार्थे इयं भूगया अयं भोक्ता ब्राह्मणो गदाधरः पुरूरवार्द्रवसंज्ञिकेभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्य इदं परिविष्टमन्नमा-तुप्तेः परिवेध्यमाणं च स्वाहा नमो नममेत्युक्ता भाजनसमीपे यवसहितमुदकं निनीय भक्तचा प्रणामं कुर्यात् । वैश्वदैविक-ब्राह्मणानेकत्वे तत्तद्भाजने परिविष्टमत्रमेवं त्यजेत् । ततः पित्र्यब्राह्मणसंनिधौ दक्षिणामुख उपित्रस्य सन्यं जान्त्राच्य पाचीनावीती इस्तेन तिलानुदकं चादाय वामहस्तेन पात्र-मालभ्य अस्मित्पिताऽमुकगोत्रोऽमुकशर्मा वसुरूपः सपत्नीको देवतेदमन्नं हविरित्यादि बाह्मणो गदाधर इत्यन्तं पूर्ववद्का असात्पित्रेऽमुकगोत्रायामुकशर्मणे वसुरूपाय सपत्नीकाय परि-विष्टमन्नमातृप्तेः परिवेक्ष्ययाणं च स्वधा नमो न ममेत्युक्ता भाजनसमीपे तिलसहितमुदकं निनीय भक्तचा प्रणामं कुर्यात् । ब्राह्मणानेकत्वे तत्तद्वाह्मणभाजने परिाविष्टमन्नमेवं त्यजेत् । पितामहादिभ्योप्येवमेवान्नत्यागः । अस्मित्पितामहोऽमुकगोत्रोऽ-मुकशर्मा रुद्ररूपः सपत्नीकः.....अस्मित्पतामहायामुकगोत्राया-मुक्तर्शमणे रुद्ररूपायेति पितामहीयान्यागे विशेषः। अस्म-त्प्रितापहोऽमुकगोत्रोऽमुकशर्माऽऽदित्यरूपः सपत्नीकः ...... प्रितामहायामुकगोत्रायामुकशर्मणे आदित्यरूपायेति प्रिपता-महीयात्रत्यागे विशेषः । अस्मन्मातामहोऽमुकगोत्रोऽमुकशर्मा

पिता पितामहश्चेव तथैव प्रिपतामहः ।
तृप्तिं प्रयान्तु ते भक्तचा यन्मयैतिदिहाहृतम् ॥
मातामहस्तृप्तिमुपैतु तस्य
तथा पिता तस्य पिता च योऽन्यः ।
विश्वे च देवाः परमां प्रयानतु
तृप्तिं प्रणश्यन्तु च यातुधानाः ॥
यज्ञेश्वरो हव्यसमस्तकव्यभोक्ताऽव्ययात्मा हरिरीश्वरोऽत्र ।
तत्सिन्निधानादपयान्तु सद्यः
रक्षांस्यशेषाण्यसुराश्च सर्वे ॥

एवमुक्तपौराणिकश्लोकजपानन्तरं लघुयमः—
अन्नहीनं कियाहीनं मन्त्रहीनं च यद्भवेत् ।
सर्वमच्छिद्रमित्युका ततो यत्नेन भोजयेत् ॥
अच्छिद्रं जायतामित्यध्याहारेणाच्छिद्रभाषणवाक्यं पूरणीयं,
साकाङ्क्षत्वात् । बोधायनेन तु अच्छिद्रं जायतामित्येवोक्तम् ।
यद्यपि लघुयमवचनादच्छिद्रभाषणानन्तरमेव भोजनन्नतीतेरापोशनहस्तेषु ब्राह्मणेषु सत्स्याच्छिद्रभाषणं कार्यमिति मितभाति,
तथाऽपि मागेवापोशनतः कार्यं न पश्चात् । यथाऽऽह मचेताः—

आपोशनकराग्राणामि च्छिद्रस्य च भाषणात्।
निराशाः पितरो यान्ति देवैस्सइ न संशयः॥
किं ताईं आपोशनदानानन्तरं कर्तव्यामित्युक्ते स एवाइ—
आपोशनं पदायाथ सावित्रीं त्रिर्जपेदथ।

मधु वाता इति त्यृचं मध्वत्येव त्रिकं तथा ॥

मध्वत्येतावात्त्रिरावार्तनीयमिति चतुर्थपादस्यार्थः । व्याहृतीर्जपित्वा सावित्रीं जपेत्, 'सव्याहृतिकां गायत्रीम्' इति

याज्ञवल्क्यस्मरणात् । आपोश्चनदानिवधानान्नित्यभोजनाश्चित
नियमाः पर्युक्षणादयः प्राणाहुत्यन्ता भोक्तृणामत्रापि सन्तीति

गम्यते । अत एव कस्यचिद्धोजननियमस्यात्र प्रतिषेधार्थं तद्
नुष्ठाने दोषमाह भरद्वाजः—

पितॄणामन्नमादाय वार्छ यस्तु प्रयच्छति ।
स्तेयेन ब्रह्महा तेन सुवर्णस्तेयकुद्भवेत् ॥

पितॄणामत्रं देवपित्रर्थं परिविष्टमत्रम् । अत एव सामान्येनो-क्तमित्रणा--

दत्ते वाडप्यथवाडदत्ते भूमौ यो निक्षिपेद्धिस् ।
तदत्तं निष्पत्नं याति निराक्षेः पितृभिर्गतैः ॥
बिद्धं निस्मोजनियमविधिषूक्तं बिद्धं,
भोजनात्किञ्चदन्नाग्रं धर्मराजाय वे बित्रम् ।
दत्वाऽथ चित्रगुप्ताय प्रयतश्चेदमुच्चरेत् ॥
इति विद्दितामिति यावत् । व्याहृत्यादिजपानन्तरं याज्ञवल्कयः—
'जन्ना यथासुखं वाच्यम्' इति । यथासुखामिति पदमपरिपूर्णत्वादन्विताभिधानात् पदान्तरमपेक्षते । तेन जुषध्वामिति
पदमध्याद्दार्यम् । अत एव—

जुषध्वमिति ते चोक्तास्सम्यग्विधृतभाजनाः । कृतमौनास्समश्रीयुरापोशनादनन्तरम् ॥

इति व्यासेनोक्तम् । आपोशनादनन्तरं अमृतोपस्तरणमसीति मन्त्रेणापः पीत्वा तदनन्तरमित्यर्थः । प्राणाहृतयस्त्वशनिक्यायामनुप्रविष्टा इति तासां करणेऽपि समश्रीयुरापोशनादनन्तरमियस्य न कश्चिद्विरोधः । भोक्तुमुपकान्तेषु बाह्मणेषु
श्राद्धकतुः कर्तव्यमाह कात्यायनः—'अश्वत्म जपेद्वचाहृतिपूर्वी गायत्रीं सप्रणवां सकृत्त्रिकी रक्षोद्वीः पित्र्यमन्त्रान्
पुरुषस्क्रमप्रतिरथमन्यानि च पित्रश्रीम्' इसाद्या ऋचः । पित्रय-

मन्त्राः—' उदीरतामवरे ' इसादयः । अमितरथः—' आशुविश-शानः ' इति सूक्तम् । मनुरपि—

स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्रये धर्मशास्त्राणि चैव हि । आख्यानानीतिहासांश्च पुराणान्यखिलानि च ॥ श्रावयेद्यज्ञोपवीतीति शेषः ।

> अपसन्येन कर्तन्यं सर्वे श्राद्धं यथाविधि। स्क्तस्तोत्रजपं मुक्ता विमाणां च विसर्जनम्॥

इति जमदग्निस्मरणात् । स्क्तस्तोत्रग्रहणं भुञ्जानेषु विषेषु यद्यज्जप्यं तस्य सर्वस्योपलक्षणार्थम् । वृहस्पतिस्तु मन्त्रादि-जपादन्यदपि कर्तव्यमाह—

भक्ष्यभोज्यगुणानुका भोजयेद्राह्मणान् शनैः।

इति । भोक्तारं भोजियतारं च प्रत्याह वृद्धशातातपः—

अपिक्षितं याचितव्यं श्राद्धार्थमुपकल्पितम्।

न याचते द्विजो मूढः स भवेत्पितृघातकः॥

अपेक्षितं यो न द्याच्छ्राद्धार्थमुपकल्पितम्।

कृपणो मन्द्बुद्धि न स श्राद्धफलं लभेत्॥

न केवलं श्राद्धफलालाभः अपितु कष्टतमजन्ममाप्तिरपि । तथाच निगमः—

> अपेक्षितं न दद्याद्यक्त्राद्धार्थमुपकल्पितम् । अथ रुच्छ्रासु घोरासु तिर्यग्योनिषु जायते ॥

यतु वायुपुराणेऽभिहितं—

याचते यादे दातारं त्राह्मणो ज्ञानवर्जितः ।

पितरस्तस्य रुष्यन्ति दातुर्भोक्तर्न संशयः ॥

यच यमेन-—

कृच्छ्रद्वादशरात्रेण मुच्यन्ते कर्मिणस्ततः ।
तस्माद्रिद्वात्तेत्र द्यात्र याचेत्र तु दापयेत् ।।
इति । तत् श्राद्धार्थमनुपकल्पितवस्तुविषयं, सामान्येनाभिधानात् । श्राद्धार्थमपकल्पितान्नादिविषयेऽप्यत्यन्ताधिकं दाता न द्यात् । भोक्ता च न प्रतिग्रह्णीयात् । तथा च शङ्खलिखितौ—
'नात्यधिकं द्यान्न प्रतिगृह्णीयात् ' इति । अत्यधिकान्नस्यापिग्रहणार्थं पूर्वपरिविष्टं प्रभूतमत्रास्ति किमन्येनेति भोक्रा न वक्तव्यं, किंतु हस्तसंज्ञया सूचनीयम् । तथाच तावेव—
'अन्नपानादि न प्रभूतिमिति न्नूयुर्त्यत्र हस्तसंज्ञायाः' इति ।
निगमोपि—

नान्नपानादिकं श्राद्धे वारयेन्मुखतः क्वचित्।
अनिष्टत्वाद्घदुत्वाद्वा वारणं हस्तसंज्ञया ॥
एवं याचनमपि न मुखतः कुर्यात्, मौनभङ्गप्रसङ्गात् । तेन
तद्पि हस्तसंज्ञया कार्यम् । एवं दात्राञ्जपि पुनर्दानसमये
अत्यधिकदानं न भविष्यतीति ज्ञापनार्थमीपद्दामीति मुखतो
न वक्तव्यम् । किंतु तूष्णीं किंचित् प्रदर्श्य प्रतिषेधस्चकहस्तसङ्केताभावेऽभ्यनुज्ञास्चकहस्तसङ्केते वा देयम् । यदाह यमः—

यावद्धविष्यं भवति याविद्धं प्रदीयते । तावदक्षान्ति पितरो यावन्नाह ददाम्यहम्॥

इति । परिविष्टात्रेषु यित्ररवशेषतया मुक्तं यच भोकुं पुनः-पुनर्पृद्यते तत्तस्थेष्टामित्यनुमाय तदानीय पद्द्यं पतिषेधसूच-नाभावे देयम् । तथाच स एव—

यद्यद्रोचेत विषेभ्यस्तद्दद्याद्विमत्सरः । इति । मत्सरग्रहणं दोपान्तराणामुपलक्षणार्थम् । अत एव ब्रह्माण्डपुराणं—

> न चाश्रु पातयेज्ञातु न शुक्तां गिरमीरयेत् । न चोद्वीक्षेत भुञ्जानं न च कुर्वीत मत्सरम् ॥ न दीनो न च वा कुद्धो न चैवान्यमना नरः । एकाग्रमाथाय मनः श्राद्धं कुर्यात्सदा बुधः ॥

इति । शुक्तां निष्ठुराम् । काष्ण्याजिनिरिप — कुर्यादथापरिश्रान्तो दम्भाहङ्कारवर्जितः । क्रोधं स्रोभं तथा मोहं वर्जयेच्छ्राद्धकर्मणि ॥

इति । समानेषु स्वस्य श्रेष्ठचिसद्धये परमश्रेष्ठानि भक्ष्यभो-ज्यानि दद्यादित्याह स एव—

> भक्ष्यभोज्यानि चोष्याणि पेयलेह्ययुतानि च । सर्वश्रेष्ठानि यो दद्यात्सर्वश्रेष्ठो भवेत्ररः॥

दत्तेषु भक्ष्यादिषु अतिहासः स्वेच्छया न किञ्चिदवशेषयेत्। Smritti Cha.—Vol. V. 45

#### तथाच सुमन्तुः—

अक्रोधनो रसान् सम्यगद्याद्यद्यस्य रोचते । आतृप्तेर्भोजनं तेषां कामतो नावशेषणम् ॥ इति स्मृतिचन्द्रिकायां परिवेषणविधिः

अथान्यान्यपि निमन्त्रितब्राह्मणविषयाणि कानिचिद्वचनानि छिख्यन्ते.

#### तथाच प्रचेताः—

पीत्वाऽऽपोश्चनमश्चीयात् पात्रदत्तमगाहितम् ।
सर्वेन्द्रियाणां चापल्यं न कुर्यात्पाणिपादयोः ॥
इन्द्रियादिषु चापल्यं भोजनार्थव्यापारादभ्यधिकव्यापारः ।
तस्मिस्तु कृते भुक्तमन्नं न पितृन् भीणातीस्याह हारीतः—

उद्धत्य पाणी विहसन् सक्रोधो विस्मयान्वितः । श्राद्धकाले तु यत् भुक्के न तत्शीणाति वै पितृन्॥

## वोधायनोपि---

पादेन पादमाक्रम्य यो भुक्केऽनापिद द्विजः ।
नैवासौ भोज्यते श्राद्धे निराज्ञाः पितरो गताः ॥
वाग्व्यापारस्सर्वोपि न कार्यः । यदाह निगमः—'तूष्णीं भुद्धीरन्नविद्योक्यमाना अनुदृत्य पात्रम्' इति । अविद्यो-क्यमानाः दिश इति शेषः । मनुरपि—

अत्युष्णं सर्वमन्नं स्यादश्नीरंश्चैव वाग्यताः ।

न च द्विजातयो ब्र्युः दात्रा पृष्टान् हिनर्गुणान् ॥

अश्नीरंश्चैवेसेवशब्देन एकपङ्कचुपिवष्टब्राह्मणेषु भुङ्जानेषु कथिचदन्योन्यस्पर्शने सत्यपि भोजनोपरमो नैव कार्य इसाह ।
अत एव शङ्कः—

श्राद्धपङ्कौ तु भुञ्जानो त्राह्मणो त्राह्मणं स्पृशेत्। तदन्नमसजन् भुक्ता गायध्यष्टशतं जपेत्॥ वाग्यमनविधानादेव हविर्गुणवचननिपेधासिद्धौ पुनर्निपेधो ह-स्तसङ्केतेनाप्यतत्स्चनार्थः। अतो हस्तसङ्केतेनापि हविर्गुण-कथने दोषमाहात्रिः— .

हुद्वारेणापि यो ब्र्याद्धस्ताद्वाऽपि गुणान्त्रदेत् ।
भूतलाचोद्धरेत्पात्रं मुखेद्धस्तेन वाऽपि तत् ॥
प्रौढपादो बहिःकक्षो वहिर्जानुकरोऽथवा ।
अङ्गुष्ठेन विनाऽश्वाति मुखशब्देन वा पुनः ॥
पीतावशिष्ठतोयादि पुनरुदृत्य वा पिवेत् ।
खादिनार्धं पुनः खादेत् मोदकादि फलानि वा ॥
मुखेन वा धमेदकं निष्ठीवेत् भाजनेऽथवा ।
इत्थमश्रन् द्विजः श्राद्धं हत्वा गच्छस्योगतिम् ॥
प्रौढपाद आसनाध्यारोपितपादः । वाहिःकक्ष उत्तरवासोवहिः
भूतकक्षद्वयः । भूतलात्पात्रोद्धरणे दोषोऽन्नाद्याधारमहाभाजनः
विषयः ! पानाद्याधारलद्भुपात्रस्य 'पुनरुद्धस्र वा पिवेत्' इत्यः

नेनोद्धाराभ्यनुज्ञावगमात्। यत्तु देवलेनोक्तं—
अन्नपानकशीतोदं दद्द्धिरवलोकितः।
वक्तव्ये कारणे संज्ञां कुर्वन् भुझीत पाणिना ॥
इति । अपेक्षानुसारेणान्नपानशीतलवार्यादिदातृभिरपेक्षां ज्ञातुमवलोकितः क्षुत्पिपासादिलक्षणे अपेक्षादेः कारणे वक्तव्ये
पाणिना संज्ञां सङ्कतं अपेक्षादिस्चकं कुर्वन् भुझीतेति
तस्चार्थः प्रत्येतव्यः। न तु स्वादुत्वादिहविर्गुणरूपे अपेक्षाकाः
रणे संज्ञां कुर्वनिति, एवंविधार्थपरिग्रहे पूर्वोक्तवचनविरो
धापतेः। अन्नपानदात्रा तु हविर्गुणप्रक्षोऽत्यर्थं दोषत्वान्न
कार्य इत्याह शक्कः—

श्राद्धे नियुक्तान् भुआनात्र पृच्छेळुवणादिषु ।
 उच्छिष्टाः पितरो यान्ति पृच्छतो नात्र संश्वयः ॥
 दातुः पतित वाहुर्वे जिह्वा भोकुश्च भिद्यते ।

इति । लवणादिषु न्यूनाधिक्याभावेन हिवपः साद्गुण्यं पुनरपि
प्रदानार्थं न पृच्छेत् । न च पृष्ट्वा सम्यक्तेन ज्ञातं दद्यात्,
'दातुः पतित बाहुः' इति दोपश्रवणात् । 'जिह्वा भोकुश्च
भिद्यते' इति निन्दावलाद्धविषस्साहुण्णं सङ्केतेनापि भोक्ता
न सूचयेदिति निषधविधिर्मम्यते । पादुकयोरुपविष्टपीठे वा
पादौ निधाय न निमन्त्रिता अश्वीयुरित्याह विष्णुः—'अश्वीयुर्वाह्मणा न सोपानत्काः न पीठोपिर निहितपादाः' इति ।
अत्र द्वितीयनिषधातिक्रमेण यो भुङ्के तस्य दोपमाह दृद्धशातातपः—

आसने पादमारोष्य यो भुक्के द्विजसत्तमः ।
हिनत देवं च पित्र्यं च तद्भं च प्रजाः पशुन् ॥
निषेधान्तरमाह प्रचेताः—

न स्पृशेद्वामहस्तेन भुञ्जानोऽन्नं कदाचन । न पादौ न शिरो वास्ति न पदा भाजनं स्पृशत्ते ॥ निगमोपि—

मांसापूपफलेक्ष्वादि दन्तच्छेदं न भक्षयेत्।
ग्रासशेषं न पात्रेऽस्थत्पीतशेशं च नो पिभेत्॥
दन्तच्छेदं न भक्षयेत् हस्तेन मांसादि धृत्वा स्वरूपं स्वरूपं दन्तैशिछत्वा न भक्षयेत् ग्रासशेषं आस्थापितग्रासशेषं पुनर्भाजने
नास्येत् न क्षिपेत्। जशनाऽपि—

भाजनं तु न निश्वेषं कुर्यात्माज्ञः कथञ्चन । अन्यत्र धध्नः क्षीराद्वा क्षेद्वात्सक्तुभ्य एव च ॥ इति, यत्तु जमदाग्नेनोक्तं 'न निन्देयुर्नावशेषयेयुः' इति, तत् अधिकावशेषविषयम् । यतोऽनन्तरमाह स एव—

'अरुपं पुनरुत्स्रष्टव्यं तस्यासंस्कृतप्रभीतानां भागधेय-त्वात्' इति । प्रचेता अपि वर्जनियमाइ — दन्तच्छेदं हस्तपानं वर्जयेचातिभोजनम् । इति । इस्तपानं हस्तेन पेयादिपानं वर्जयेत् । अपितु लघुपात्रेण

इति । इस्तपानं इस्तेन पेयादिपानं वजेयेत् । अपितु लघुपात्रेण कुर्यात्। अतिथोजनं तृप्ती स्थामपि भोजनम् ॥

इति स्मृतिचन्द्रिकायां निमन्त्रितभोक्ताविषयाणि॥

अथान्नाविकिरणादिविधिः।

तृप्तिं बुद्धान्नमादाय सातिलं पूर्ववज्जपेत् । द्वितिं पृच्छेत्....॥

इति। पूर्ववज्जपेदित्यादेरथीः कात्यायनेन प्रपश्चितः 'गायत्रीं मधु मध्विति च जापित्वा तृष्तास्स्य इति पृच्छिति ' इति । एवं पृष्टाः ते विप्ताः तृषाः स्मः, इति ब्रूयुः

तृष्ताः स्थ इति पृष्टास्ते ब्रूयुस्तृप्तास्स्म इसपि । इति व्यासस्मरणात् । तृप्ताः स्मः इत्युक्ते अनन्तरं ब्रह्माण्डपुराणं—

त्रोक्ष्य भूमिमथाद्भिस्तुभूमौ पितृपरायणः।
ततो विकिरणं कुर्याद्विधिदृष्टेन कर्मणा॥

किं पुनार्वीधिदृष्टं कर्मेसपेक्षिते मनुः—

सार्ववाणकमन्नाद्यं संनीयाष्ठाव्य वारिणा। समुस्रजेट्भुक्तवतामग्रतो विकिरं भुवि॥

सर्वे विषयुक्तात्रव्यञ्जनवर्णाः प्रकारा यस्मित्रत्राचे तत्सर्ववर्णिकं अन्नाचं संनीय यद्यद्रत्रं विष्टैरुपभुक्तं ततस्तत एकदेशमव-दायावदाय कवित्पात्रे एकीकृत्यत्यर्थः ।

मत्स्यपुराणे-

भुक्तवत्मु ततस्तेषु भाजनेवाऽन्तिके नृप \*। सार्ववर्णिकमन्नाद्यं संनीयाष्ट्राव्य वारिणा ॥

<sup>\*</sup> स्वत:

# समुत्स्रजेद्धक्तवतामग्रतो विकिरेद्भवि ।

आष्ठान्य अवोक्ष्येसर्थः । समुत्स्टेजत् विनिश्चित् । 'ये अग्नी-ति भुवि क्षिपेत्' इति पचेतसाऽभिधानात् । ये अग्नीति मन्त्रः कासायनेन दार्भतः—

> ये अग्निद्रम्था ये अनिग्निग्द्धा ये वा जाताः कुले मम । भूमौ दत्तेन पिण्डेन तृष्ता यान्तु परां गतिम् ॥

इति। यद्यपि भूमौ दत्तेनित मन्त्रवर्णात् विधायकसर्ववचनेषु भुवीत्यभिधानाच न दर्भास्तरणमत्रास्तीति त्रतिभाति। तथाऽपि 'दर्भेषु विकिरश्च यः' इति मनुवचने दर्भसत्त्वानुवादद्शनाइ-भानास्तीर्यं तत्र विकिरो देय इति विधिः कल्पचते। तेन दर्भास्ततभूमौ विकिरो देयः न केवलायामिति मन्तव्यम्। सार्ववाणकात्रोद्धरणादि सर्व प्राचीनावीतिना कार्यम्। सका-दिजपन्यतिरिक्ते श्राद्धकर्मणि प्राचीनावीतित्वाभिधानात्। विकिरनिक्षेपस्थाने विक्षेपात्पूर्व पिण्डदानोक्तप्रकारेण तूष्णीं सतिलं वारि क्षिप्त्वा विकिरस्योपारि पुनः सतिलं वारि निक्षेप्तव्यम्॥

उदङ्गुखानां विष्ठाणां पुरतस्सोदकं ततः । अत्रं तु किरेत् भक्त्या.....॥ इति मार्कण्डेयेनोक्तत्वात् । अत्रं विकीर्यानन्तरं उपवीती भूत्वाऽऽचामेत् । अनाचमने दोषस्मरणात् । तथाच मरीाचिः— श्रादेषु विकिरं दत्वा यो नाचामेन्मातिश्रमात् । पितरस्तस्य पण्मासं भवन्तुचाच्छिष्टभोजिनः ॥ तद्नन्तरं ब्राह्मणांश्राचमयेत् । तथाच मदास्रसावाक्यम् ॥

.... प्रकारि भुवि सर्वतः। तदन्वाचमनार्थाय दद्यादापस्सकृत्सकृत् ॥

तदनु अन्नविकिरणात्पश्चादाचमनार्थाय नित्यभो जनानियमेषु उक्तं 'अमृतािपधानमासि' इति मन्त्रपूर्वकं यद्गण्डूषं तदर्थं वैश्वदैविक-विमपूर्वकं मितिविमं सकृत्सकृद्यो निनयेदित्यर्थः । गण्ड्षकरणं च विभैर्हस्तलेपमक्षाळनमकृत्वेव कार्यमिति स्चियतुं सकृत्सकृद्द चादित्युक्तम् । एवंच यथा इस्तमक्षाळनं कृत्वा गण्डूषकरणे निस्मोजने पुरुषार्थविध्यतिक्रमात्पुरुषदोषः, तथाऽत्र श्राद्धार्थ-विध्यतिक्रमाच्छाद्धस्य वैगुण्यं भवति । तथाऽऽह मरीचिः—

> हस्तौ प्रक्षाळ्य गण्ड्षं यः पिवेद्विचक्षणः। आसुरं तद्भवच्छ्राद्धं पितृणां नोपतिष्ठते॥

इति। गण्हूपं यः पिनेत् भोजने निरते 'अस्तापिधानमित' हित मन्त्रेणापो यः पिनेदित्यर्थः। गण्डूपार्थोदकदानानन्तरं निष्णुः— 'उदङ्मुखेष्नाचमनमादौ दद्यात् नाङ्मुखेषु ततः न्रोक्षणं इति श्राद्धशेषं न्रोक्ष्य दभपाणिस्सर्व कुर्यात' इति । पैतृकन्नाद्योणषु निथमं हस्तन्नक्षाळनपूर्वकाचमनार्थनपो दत्ना पश्चाद्वैश्वदैनिकन्नाह्मणेषु दत्ना 'सुनोक्षितम्' इति मन्त्रेण श्राद्धदेशं मोक्ष्य

दर्भपाणिस्तर्वमुपारितनं कर्म कुर्यादित्यर्थः । एवम्भूतहस्तप्रक्षाळ नपूर्वकाचमनकमविधिं हेतुविन्नगदार्थवादसाहितमाह शातातपः-

> विश्वेदेविनविष्टानां चरमं इस्तथावनम् । विसर्जनं च निर्दिष्टं तेषु रक्षा यतास्थिरा ए इति ॥ इति स्मृतिचिन्द्रिकायां अन्नाविकिरणादिविधिः

## अथ पिण्डदानाविधिः.

तत्र मनुः—

पिण्डिनर्वापणं केचित् पुरस्तादेव कुर्वते ।

इति । ब्राह्मणभोजनात्पुरस्तात् तेषामचनानन्तरं अग्रीकरणान्तन्तरं वा पिण्डिनर्वापणं केचित्कुर्वत इत्यर्थः । एवमेव स्ष्ट-त्यन्तरेषु भोजनात्पुरस्तात्पिण्डिनर्वापणस्य कालद्वयदर्शनात् ।
केचिदितिवचनादपरे ब्राह्मणभोजनात्परस्तादाचमनात्प्रागूर्ध्वं वा (ब्राह्मणविसर्जनाद्ध्वं वा) पिण्डिनर्वपणं कुर्वत इत्यवग-म्यते । स्मृत्यन्तरेषु ब्राह्मणभोजनाद्ध्वंमेव कालद्वयदर्शनात् ।

अत्र यथास्वशास्त्रं व्यवस्था । तथाच स्मृत्यन्तरम् —

मुनिभिभिन्नकालेषु पिण्डदानं तु यत्स्भृतम् ।

तत्स्वशास्त्राम्तं यत्र तत्र कुर्याद्विचक्षणः ॥

तत्र भिन्नकालेष् स्मृतं पिण्डदानं यस्मिन् काले कृतं स्व-

तत् भिन्नकालेषु स्मृतं पिण्डदानं यस्मिन् काले कृतं स्व-शाखायामनुमतं अनुगृहीतं भवति तस्मिन् काले कुर्यादित्यर्थः। Smritt Cha.—Vol. V. त्राह्मणभोजनात्पुरस्तात्परस्तोद्वेति पक्षद्रये व्यवस्थामाह हो। काक्षिः—

अप्रशस्तेषु यागेषु पूर्व पिण्डावनेजनम् ।

भोजनस्य प्रशस्तं तु पश्चादेवोपकल्पयेत् ॥

अप्रशस्तेषु यागेषु सपिण्डीकरणाख्यश्राद्धात् पूर्व विहितश्रा
देषु । अवनेजनं अवाचीनपाणिना निर्वपणम् । भोजनस्य
निमन्त्रितब्राह्मणभोजनस्य । प्रशस्तं सपिण्डीकरणादिश्राद्धेषु
क्रियमाणं भोजनात्पश्चादेव यथाकाल्रमुपकल्पयेत् । एवश्च
पार्वणश्राद्धे भोजनात्पश्चादेव स्वशाखानुमते काले पिण्डं
दद्यात् । तत्राश्वलायनशाखिनां ब्राह्मणभोजनादृध्वं तेष्वाचान्तेषु पिण्डदानकालः । तथाऽऽश्वलायनः— 'भुक्तवत्स्वाचान्तेषु पिण्डं निद्ध्यादनाचान्तेष्वेके ' इति । तत्र अनाचान्तष्वेके
इति पक्षस्य सौकर्यात्स्वगृह्यानुक्तकाल्यविशेषेरप्ययमेव पक्षो
ग्राह्यः । याज्ञवल्क्यस्तु पिण्डदानप्रकारमादः—

सर्वमन्नमुपादाय सितलं दिक्षणामुखः ।
जिच्छष्टसिन्निधौ पिण्डान् दद्यात्तु पितृयज्ञवत् ॥
श्राद्धार्थपाकसिद्धं सर्वपकारमन्नं स्तोकंस्तोकमुद्धृत्य किचत्पात्रे
समवदाय तदन्नमयान् पिण्डान् स्वशाखाविहितापेण्डपितृयज्ञविधानेन स्मृतिकारोपदिष्टेन सितल्यदिक्षणामुख्यत्वादिविशेपसिहतेनोच्छिष्टसंनिधौ दद्यादिसर्थः । नन्चिछ्ष्टसिन्निधिरशुचिर्देशो भवतीति तत्र कथं पिण्डदानं विधीयत इत्याशङ्कचाहात्रिः—

पितृणामासनस्थानादग्रतिस्वष्वरित्नषु ॥

उच्छिष्टसित्रधानं तन्नोच्छिष्टासनसिन्नधौ ॥

उच्छिष्टसम्पर्करिहितासन्नदेशोपलक्षणार्थं त्रिष्वरित्निष्वत्युक्तम् ।

तेन नात्र त्रचरित्निन्यमः । अत एव जातूकण्येः—

व्याममात्रं समुत्स्रज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत् ।

व्याममात्र सम्रुत्स्रज्य ापण्डास्तत्र प्रदापयत् इति । पारस्करोापि---

पात्राणां बाहुमात्रेण पिण्डदानं विधीयते। इति ॥ पात्राणा मुच्छिष्टाशनत्रदमत्राणां आधारस्थानात् । बाहुमात्रेण बाहुमात्रमुत्स्रजेदित्यर्थः । व्यासोपि—

अरित्नमात्रमुत्स्रज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत् । यत्रोपस्पृश्चतां वाऽपि प्राप्तुवन्ति न विन्दवः ॥ इति । कार्ष्णाजिनिरपि पिण्डापितृयज्ञविधानेन क्रियमाणे पिण्ड-दाने विशेषमाह—

> अन्नं पात्रे समुद्धत्य सर्वस्य प्रकृतस्य तु । रोषान्नपश्चपूर्वे तु दद्यात्पिण्डान् ऋषेण तु ।

इति। शेषमन्नं पिण्डार्थमुद्धृताच्छेपं सर्वं प्रकृतमन्नम्। तस्य एवंविधशेषान्नस्य प्रश्नः तत्पूर्वकं पिण्डान दद्यात् । शेषमप्यस्ति
किं क्रियतामिसेवंविधं प्रश्नं कृत्वा तद्नुगुणं विष्राणामुत्तरं
च श्रुत्वा पश्चात्पिण्डदानविधं कुर्यादिति यावत्। किंपुनस्तदनुगुणमुत्तरं विभैर्वक्तव्यमित्येपक्षिते तत्म्चनार्थमुशनसोकं—
'तैरनुज्ञातः शेपमिष्टभ्यो द्यात्स्वयं वा भुझीत' इति । इष्टभ्यो

दद्यात् इष्टान् भोजयेत् स्वयं चा भुञ्जीतेत्यर्थः । वाशब्दोत्र चशब्दार्थे द्रष्ट्रव्यः, 'भुञ्जीत पितृसेवितम् । इति याज्ञवल्क्येन निसवद्भोजनविधानात् । यत एव पितृसेवितावाशिष्टभोजनं निसं अत एवैकादश्यामुपवासिसद्धये पितृसेवितशेषभाजनस्थाने प्रसाम्नायः स्मर्थते —

उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नै। मित्तिकं भवेत् ।
उपवासं तदा कुर्यादाघ्राय पितृसेवितम् ॥
इति। यत्पुनरौजनसवचनगतवाज्ञब्दस्य प्रसिद्धार्थत्वमभिसन्धाः
याभिहितं देवस्वामिना 'भुञ्जीत पितृसेवितमित्येतन्न नैयमि
कम्' इति । एवञ्च स्वयं वा भुञ्जीतेसौजनसवचस्थवाज्ञब्देन
पितृसेवितशेषभोजनस्य पासिकत्वावगतभेजीत पितृसेवितामत्येतद्याज्ञवन्कीयं विधानं न नैयमिकं न नित्यं इति तदीयग्रन्थस्वार्थः। तदेतच्चिन्तचम् —याज्ञवन्कीयं चवचनं नित्यं, प्रसामनायवचनस्य दार्शतत्वात् ।

श्राद्धं कृत्वा तु यो विष्ठी न भुक्के तु कदाचन ।
देवा हिवर्न गृह्णन्ति कव्यानि पितरस्तथा ॥
इति देवलेन पितृसेवितशेषभोजनाकरणे दोषस्मरणाच । एवश्रेष्टिस्सह भुज्यतामित्यभ्यनुज्ञारूपमुत्तरं विष्ठेदेयमित्युशनसा सचितिमिति मन्तव्यम् । देवलोपि पितृयज्ञविधानेन पिण्डदाने विशेपमाह—

तत्सर्वाशनं पात्रे यृहीत्वा विधिवत्स्वयम्।

तेषामुच्छेषणस्थाने तेन पात्रेण निक्षिपेत् ॥
तेषां भुक्तवतां ब्राह्मणानां उच्छेषणस्थाने उच्छिष्टसिश्रधाः
वित्यर्थः । पात्रेण निक्षेपो नैयमिको न भवति । यदाह
मरीचिः—

पात्राणां खड्डपात्रेण पिण्डदानं विधीयते । राजतौदुम्बराभ्यां वा हस्तेनैवाथवा पुनः ॥

हस्तेनेति पक्षः श्रेयानित्यर्थं एवकारः कृतः, न पुनरवधारः णार्थः । तथात्वे पूर्वापरविरोधो देवलवचनविरोधश्च स्वात् । पिण्डिनवापणस्थाने प्रथमं यत्कर्तव्यं तद्वह्माण्डपुराणे दर्शितं—

सन्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां कुर्यादुछेखनं द्विजः।
प्रघर्षणं ततः कुर्याच्छ्राद्धकर्मण्यतान्द्रतः ॥
खण्डनं पेषणं चैत्र तथैवोक्छेखनकिया।
सक्ठदेविपतृणां स्थादेवानां तु त्रिरुच्यते॥

खण्डनं वर्हिरादेच्छेदनम् । पेषणं भूमिघर्षणादिकम् । उञ्चेखन-किया पिण्डनिर्वापणलेखाकरणम् । केनोछेखनं कार्यमित्य-पेक्षायामुक्तं तत्तेव—

वज्रेण वा कुशैर्वाऽपि उछिखेतु महीं द्विजः। इति । वज्रेण स्पयेनेत्यर्थः। 'वज्रो वै स्पयः' इति श्रुतेः। पारस्करेण तु स्पयशब्देनैवोक्तं—

कराभ्यामुल्लिखेत् स्पयेन कुशैर्वाऽपि मही द्विजः।

इति । कराभ्यां गृहीतेन स्पयेन गृहीतैः कुशैवी महीं लि-वेदित्यर्थः । अत्र मन्त्रमाह कात्यायनः— 'उछिरूयापहताः ' इति । 'अपहता असुरा रक्षांसि पिशाचा वेदिपदः' इति मन्त्रेणोक्चिरुयेत्यन्वयः । अनेन मन्त्रेण स्पर्यनोक्चेखनं पित् यज्ञवदियनेन पाप्तम् । उञ्जेखनानन्तरं उञ्जिखितदेशमवोक्षेत् 'स्प्येन तेपामुझिखेदपहता असुरा रक्षांसि पिशाचा वे-दिषद इति तामवोक्ष्य' इत्याश्वलायनेन पिण्डपित्यज्ञधर्मक-थनेऽभिधानात् । रेखां दक्षिणापाचीमुछिखेत्, 'सर्वकर्मणि तां दिशम् दिति परिभाषायां तेनैवोक्तत्वात् । अवोक्षि तदेशे कुशानास्तृणुयात्, 'क्षिपेत् कुशांस्तत्र च दक्षिणांग्रान् ' इति पुराणेऽभिधानात् । इदमापि पिण्डपित्यज्ञविदत्यनेनैव पाप्तं, सकृदाच्छिन्नेरवस्तीर्येति पिण्डपितृयज्ञे विहितत्वात्। एवश्च दक्षिणाग्रत्वमात्रमेव पौराणिको विशेषः । कुशालाभे विष्णुधर्मोत्तरेऽभिहितं--

> पिण्डिनर्वपणं कार्यं कुशालाभे विचक्षणैः। काशेषु राजदूर्वासु पवित्रे परमे स्मृते॥

राजदूर्वासु अतिदीर्घदूर्वासु । कुशास्तरणे विशेषो वायुपुराणे दिशतः ।

सकृदेवास्तरेदभीन् पिण्डार्थे दक्षिणामुखः । प्राग्दक्षिणाग्रान्नियतः ॥ इति । एवञ्च दक्षिणाग्रतया सह दक्षिणात्रागग्रताया विक-हेपो वेदितव्यः । दभीस्तरणानन्तरं सुमन्तुः— असाववनेनिङ्क्ष्वेति पुरुषं पुरुषं प्रति । त्रिस्त्रिरेकेन हस्तेन विद्धीतावनेजनम् ॥

असावित्यत्र पित्रादीनां गोत्रसहितनामग्रहणं सम्बोधनरूपेण कृत्वा अवनेनिङ्क्ष्वेति वक्तव्यं,

पिण्डोदकपदानं तु नित्यनैमित्तिकेष्वापि ।

आलभ्य नाम गोत्रेण कर्तव्यं सर्वदैव हि ॥

इति व्यासस्मरणात् । आलभ्य पित्रादीन् सम्बोध्येत्यर्थः ।

एकेन हस्तेनेसञ्जलिनवृत्त्यर्थमृक्तम् । तथाच सुमन्तुः—

श्राद्धे सेचनकाले तु पाणिनैकेन दीयते ।

तर्पणे तूभयं कुर्यादेष एव विधिस्सदा ॥

इति । एकेन पाणिना सन्येतरेण । अपसन्येन हस्तेन निर्वपेदुदकं भुवि । इति मनुस्मरणात् । अपसन्यहस्ते प्रदेशिवशेषो मदालस-योक्तः—

पितृतीर्थेन तोयं च दद्यात्तेभ्यस्समाहितः।
इति । तेभ्यः पितृभ्यः । चशब्दात्सितिलं तोयं प्रसेतव्यम् ।
तथाचोशनसोक्तं— 'तिलामिश्रितोदकेनासिच्य दर्भास्तीर्णायां
भूमौ पिण्डात् दद्यात्' इति । कात्यायनस्त्ववनेजनमुद्दपात्रेण
कर्तव्यमित्याह— 'उद्पात्रेणावनेजयत्यसाववनेनिङ्क्ष्वेति यजमा-

नस्य पितृपभृतींस्तीन् 'इति। आश्वलायनस्त्ववनेजने मन्त्रान्तरमाह—'प्राचीनावीती रेखां त्रिरुदक्षेनोपनयेच्छुन्धन्तां पितरः
शुन्धन्तां पितामहाः शुन्धन्तां प्रापितामहाः 'इति। कात्यायनस्त्व
वेजनानन्तरं वाईरास्तरणं कार्यामित्याह—'उपमूलं च
सक्टदाच्छित्रं रेखायां कृत्वा यथाऽवृत्तिक्तं पिण्डान् ददाति' इति।
अवनेजनवाईरास्तरणयोः पौर्वापर्यविकल्पे यथास्वशाखं व्यवस्था। एवमेवावनेनिङ्क्ष्व शुन्धन्तां पितर इत्यादिमन्त्राणामपि
यथास्वशाखं व्यवस्था। ऐवमेवावनेजनकरणभूतहस्तोदपात्रयोरिप। यथाऽविनक्तं पिण्डदाने मन्त्रानाह कात्यायनः 'असावेतत्ते
इति, ये च त्वमन्विति चैके 'इति । असाविसत्र पित्रादीनां
सम्बोधनरूपेण गोत्रसाहितनामग्रहणं कृत्वा एतत्ते इति वक्तव्यम्।

पिण्डोदकपदानं तु नित्यैनामित्ति केष्वापि ।
आलभ्य नाम गोत्रेण कर्तव्यं सर्वदेव हि ॥
इति व्यासस्मरणात् । एवं च अमुकगोत्रामुकशमित्रेतत्ते इति
पिण्डदानमन्त्र उन्नेयः । 'ये च त्वामनु इति चैके' इति
पक्षे मन्त्रत्रयेऽप्येतत्ते इत्यस्मादनन्तरं 'ये च त्वामनु' इति मन्त्रशेपो द्रष्टव्यः । आश्वलायनस्त्वन्यथा पिण्डदानमन्त्रानाह—'एतत्तेऽसौ, ये च त्वामनु' इति । अत्नापि असावित्यत्र संवोधनरूपेण पित्रादीनां गोत्रसहितनामग्रहणं कर्तव्यम् । नन्वेतत्ते
इत्यत्रैतदिति कथं नपुंसकलिङ्गिनर्देशः, पिण्डस्यैतच्छब्दा-

भिधेयत्वातस्य च पुल्लिङ्गत्वात् । अत एव गोभिलेन—' असा-वेष ते पिण्डो ये च त्वामनु' इत्युक्तम् । अत्र केचित् एतते पिण्डरूपमन्नामित्यध्याहारः कार्य इसाहुः, तद्युक्तम् । अग-त्याऽध्याहार आश्रयणीयः । अस्ति चात्र गातिः 'कुद्धस्य पिण्डं पताति' इति वृद्धप्रयोगद्र्शनात् । नपुंसकलिङ्गोपि भूरिपयोगसिद्धः पिण्डशब्दोस्ति । तेन पिण्डदानमन्त्रेऽपि ए-तत्विण्डं तवेत्यध्याहारं विनैत्रार्थोऽवगन्तव्यः । अवनेजनादिकं च सर्व पितृयज्ञविद्यनेतेव पाप्तम् । सतिल्लवमात्रं तु विशेषः। पिण्डेऽपि सतिल्लव्यूणो विशेषो मदालस्योक्तः—

> सतिलेन ततोऽन्नेन पिण्डांस्त्रीनेव पुत्रकः। पितॄनुद्दिश्य दर्भेषु दद्यादुच्छिष्टसंनिधौ ॥

पितृत् यजमानस्य जनकादीनित्यर्थः । तथाच कार्णाजिनिः—
तेषां लोकान्तरस्थानां वान्धवैर्नामगोत्रतः ।
अपसन्येन दर्भेषु पिण्डा देयास्त्रयस्तु वै ॥

तेषां पितृपितामहप्रिपतामहानाम्। अपसव्येन दक्षिणहस्तेन। लोकान्तरस्थानामित्यत्र मृतानामिति ज्ञापयितुमाह स एव—

नाना तु जातय इह तिर्थग्योनिषु जातिषु ।

पिण्डभाजो भवन्सेते तासुतासु च योनिषु ॥

इह इहलोक इत्यर्थः । अनेन पिण्डदानरूपश्राद्धेशपि यजमानस्य पूर्वपुरुषा एव देवताः न वस्वादय इति गम्यते ।

एवश्च यदुक्तं स्मृसन्तरे—

SMRITI CHA.-Vol. V.

मथमा वरुणो देवः प्रजापातिस्तथाऽपरः ।

तृतीयोऽग्निस्सृतः पिण्ड एप पिण्डिविधिस्सृतः ॥
इति, तत् न वरुणादीनां देवतात्वप्रतिपादनपरं, किंतु यथा
वसुरुद्रादिसस्वरूपः पितरः श्राद्धदेवता इति याज्ञवरुवयेना
वस्यागादौ वस्वादिरूपेण पित्रादयो ध्यातच्याः इसेवंपरतः
योक्तं, तथा पिण्डदाने वरुणादिरूपेण पित्रादयो ध्यातच्याः
इत्येवंपरतयोक्तामिति मन्तच्यम् । तेन यथाऽत्रत्यागे वस्वादि
रूपान् सपत्रीकान् पित्रादीन् चतुर्थ्यन्तेन पित्रादिपदेन
गोत्रनाममहितेनोदिश्यात्रसागः क्रियते तथैतत्ते इति मन्त्रा
चारणानन्तरं वरुणादिरूपान् सपत्रीकान् पित्रादीनुदिश्य
पिण्डत्यागः कर्तच्यः । अथवा आवाहनादौ अन्नसागपर्यन्ते
पिण्डिनिर्वापणादौ च सर्वत्रात्मानमानिरुद्धत्वेन प्रद्युम्नसंकर्पणवा
सुदेवरुपेण पितृपितामहत्रपितामहांश्च यथाक्रमेण ध्यात्वा आवाहनादिकं कुर्यात् । तथाच भविष्यत्पुराणे—

अनिरुद्धस्त्वयं देवः प्रद्युम्नस्तु पिता स्मृतः ।
सङ्कर्षणस्तज्जनको वासुदेवस्तु तित्पता ॥
स्वयं श्राद्धकर्ता अनिरुद्धो देवः । श्राद्धकर्तुः पिता प्रद्युम्न
स्स्मृतः । तज्जनकः श्राद्धकर्तृपितृजनकः सङ्कर्षणस्स्मृतः ।
तित्पता श्राद्धकर्तृपितृजनकापिता वासुदेवस्स्मृत इत्यर्थः । पिण्डदाता पिण्डदानसमये सन्यं जान्वाच्य पिण्डदानं कुर्यादिति
वायुपुराणेऽभिहितं—

मधुसापिंस्तिल्युतान् त्रीन् पिण्डान्तिर्वपेद्धधः ।
जानु कृत्वा तथा सन्यं भूमौ पितृपरायणः ॥
सन्यं जानु भूमौ कृत्वा सत्यं जान्वाच्येत्यर्थः । एतत् पितृयज्ञविद्यनेनैव सिद्धम् । त्रीन् पिण्डानिति वदन् मात्रादीनां
पृथाविपण्डानर्वापणाभावं दर्शयति । तेन सपत्रीकस्य पित्रादेरेकैकः पिण्डो निर्वपणीयः । पिण्डप्रमाणमाह न्यासः—

द्विहायनस्य वत्सस्य विशयास्ये यथामुखम् । तथा कुर्योत्प्रमाणं तु पिण्डानां व्यासभाषितम् ॥

द्विहायनो द्विवर्षो वत्सः । प्रमाणान्तराण्याहाङ्गिराः — कपित्थविल्वमात्रान् वा पिण्डान् द्याद्विधानतः । कुक्कुटाण्डप्रमाणान्वा यदि वाऽऽमलकैस्समान् ॥ वदरेण समान्वाऽपि द्याच्छ्रडासमन्वितः ।

इति । आमलके तु विशेषमाह मरीचिः— आर्द्रोमलकमात्रांस्तु पिण्डान् कुर्वीत पार्वणे ।

अमात्रास्याख्ये पार्वणे । पिण्डिपतृयज्ञानन्तरं—
पितृयज्ञं तु निर्वर्धे विष्ठश्चन्द्रक्षयेऽग्निमान् ।
पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम् ॥

इति वचनेन यद्विहितं तदिद्ममावास्यारूपपर्वसंवन्धलक्षणपृष्ट-चिनिमित्तेन योगेन रूढ्या वा पार्वणशब्देनोच्यते। तथाच शातातपः— दर्शश्राद्धं च यत्मोक्तं पार्वणं तत्मकीर्तितम्।
इति । तत्र ब्राह्मणिनमन्त्रणादिसर्वधर्माणामास्नानात् श्राद्धाः
न्तराणां सर्वेषां मकृतिभूतं तदिस्रवगन्तव्यं, तदिकृतिभूत
मितरदेकोदिष्टादिश्राद्धम्। एवञ्च पार्वणग्रहणमन्तरेण आद्रीमलक्षममाणस्य मकरणादेव पार्वणार्थत्वे लब्धे पार्वणग्रहणं
विस्पष्टार्थम्। एतेषु ममाणेषु क्षक्तचनुसारेण व्ययस्था कल्प्या।
ममाणान्तरमिप ब्रह्माण्डपुराणे वचोभङ्गचा दर्शितं—

त्रीन् पिण्डानानुपूर्वेण साङ्गुष्ठमुष्टिवन्धनात् ।
इति । साङ्गुष्ठमुष्टिग्राह्यमाणकात् किञ्चिदभ्यधिकानीत्यर्थः ।
आनुपूर्वेण दक्षिणापवर्गत्वदक्षिणाप्रागपवर्गत्वादिविरुद्धानुपूर्वेः
ण । पितृयज्ञवदिस्रतिदेशेन पिण्डानां दक्षिणापवर्गत्वस्य दक्षिः
णाप्रागपवर्गत्वस्य वा प्राप्तत्वात् । पिण्डानिर्वापणानन्तरं मनुः-

न्युष्य पिण्डान् पितृभ्यस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् । तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्याछेपभागिनाम् ॥

प्रितामहिषित् पितामहप्रितामहाः छेपभिगनः । 'छेपभाजश्चतुर्थाद्याः' इति मन्स्येनाभिधानात् । छेपनिर्मार्जनमन्त्रमाह
विष्णुः—'अत्र पितरो मादयध्वं इति दर्भमूछेषु करावधपणम्' इति । करावधर्षणं हस्तछेपनिर्मार्जनम् । करावधर्पणानन्तरं कात्यायनः— 'अत्र पितर इत्युक्ता उदङ्कास्ते
आतमनादात्मानमाद्यमिमदन्त इति जपति' इति । दक्षिणमात्मानमाद्य आतमनान् प्राणायामेन वायुपीडावधि उदङ्कास्त

आसीत । ततः यथाशक्यमनुच्छ्रसन्नेवाभिपर्याद्यसं अमी मदन्तं इति जिपत्वा पाणान्मोचयेत् इति। कर्मप्रदीपे विशेष उक्तः—

वामेनावर्तनं केचिदुदगन्तं प्रचक्षते । आवृत्य प्राणानायम्य पितृन् ध्यायन् यथाईतः ॥ जपंस्तेनैव चावृत्य ततः प्राणान् प्रमोचयेत् । वामेनावर्तनं सन्येनावर्तनम् । उदगन्तं याबदावर्तनेनोदङ्मुखो भवति तावदावर्तनं कार्यं नाधिकावर्तनमिति गौतमाादैन्याते-

रिक्ता मुनयः प्रचक्षते ।

सर्व गौतमशाण्डित्यौशाण्डिल्यायन एव च ॥

इति तत्रैवाभिथानात् । जपन् अयी मदन्तेति तेनैवावृत्य वामेनैव
दाक्षणामुखान्तमावृत्य प्राणान्मोचयेदुच्छ्वसेदित्यर्थः । विष्णुस्तु
न्युप्ताष्ण्डानुमन्त्रणादिवासोदशादानान्तमाश्वलायनोक्तपितृयज्ञानुसारेणाह—'दत्वा च पिण्डाात्रिष्टताननुमन्त्रयीतात्र पितरो ।
मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्' इति । ततस्सव्यावृदुदङ्मुखः परावृत्य यथाशक्ति प्राणानां निरोधान्तं कृत्वा पर्यावृत्यामी मदन्तेत्यनुमन्त्रच शेषावन्नाणं कृत्वा शुन्धन्तां पितर इति पूर्वदुदकं निनीय पिण्डोपिर ततोसावभ्यङ्क्षेवत्यभ्यक्षनं दद्यादङ्क्ष्वत्यक्षनमथ वस्त्रमभावे दशामूणीं वा 'एतद्वः पितरो वासो मानोतोन्यित्पतरो गुङ्ध्वम्' इति । पिण्डानुष्त्वा शेषावन्नाणं पात्रस्थशेषाभिन्नाणं पूर्ववदुदकिननयनं तिल्लिभश्रोदकावनेजनं ततोऽवनेजनाननन्तरं असावभ्यङ्क्ष्व इति मन्त्रेणाभ्यक्षनं ततोऽवनेजनाननन्तरं असावभ्यङ्क्ष्व इति मन्त्रेणाभ्यक्षनं

पिण्डोपारे मितापिण्डं दद्यात् असावित्यत्र संबोधनरूपेण पित्रादीनां नामग्रहणं, असावङ्क्षेत्रे मन्त्रेण पिण्डोपिर प्रतिपिण्ड-मञ्जनं दद्योदतद्व इति मन्त्रेण प्रतिपिण्डं यथालाभं दशादिकं दद्यात्। यतु शक्केनोक्तं—

क्षुमासूत्रं प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम् । दशां विवर्जयेत्पाज्ञो यद्यप्यहतवस्त्रजाम्।। इति । क्षुमा अतसी । अत्र यद्यपि नित्यवदशाप्रतिषेधः प्रतिभति, तथाऽपि पूर्वोक्तस्प्रतौ दशाया विधानात् पोडशिग्रहः णाग्रहणवद्विकल्पोऽनुसन्धेयः । वस्त्राभावे पुराणेऽप्युक्तं—

स्त्राण्यूणी दशा वाऽपि पतिलों म प्रदापयेत ॥
इति । पतिः यजमानः । लोमप्रदानपक्षः पूर्ववयसि न भवति
यदाह कात्यायनः—'एतदः पितरः, इति स्त्राणि प्रतिपिण्डं
वयस्युत्तरे यजमानस्य लोमानि वा ' इति। उत्तरे वयासि पञ्चाशद्र्षांद्र्ध्वीमत्यर्थः। वाशब्दादुत्तरे वयासि लोमपक्षः पक्षान्तराण्यपि । एतत्सर्व 'पितृयज्ञवत्' इत्यनेन प्राप्तम् । अवनेजने
तु पितृयज्ञाद्विशेषमाह व्याघ्रः—

अद्भिः प्रक्षाळ्य तत्पात्रं प्रतिषिण्डं तु पूर्ववत् ।
कृत्वाऽवनेजनं कुर्यात्पिण्डपात्रमधोविल्रम् ॥
इति। पूर्ववत् पिण्डपदानात्पूर्वं विहितावनेजनवत् । एवश्च द्वितीः
यावनेजनमपि पिण्डपात्रप्रक्षाळनोदकेन कार्यः, न तु पितृयज्ञवदुदः
कान्तरेण । अत एव—

पात्रानिर्णेजनेनैव पुनः पत्यवनेजयेत् । इति पुराणे एवकारःकृतः । एतद्व इति मन्त्रेण दशादाः नानन्तरं पितृयज्ञाद्विशेषमाह व्याघः—

गन्धपुष्पाणि धूपं च दीपं चैत निवेदयेत् ।
एतद्रः पितरो वासोदशां दत्वा पृथक् पृथक् ॥
एतद्र इति मन्त्रेण प्रतिपिण्डं वाससो दशां दत्वा गन्धादिकमपि
प्रतिपिण्डं दद्यादित्यर्थः। यत्तु विष्णुनोक्तं-'पिण्डनिर्वापणं कृत्वाऽद्यपुष्पधूपानुलेपनान्नाद्यभक्ष्पभोज्यानि निवेदयेत् । उदपात्रं
मधुष्टुतितिलैस्संयुक्तं चेति' इति तत् पिण्डनिर्वापणानन्तरमध्यादिविषेषपाष्त्यर्थम् । अन्यथाः—

न्युष्य पिण्डान पितृभ्यस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम् ।
तेषु दर्भेषु तं इस्तं निमृज्याह्नेपभागनाम् ॥
इति मनूपादेष्टयुक्ततरक्रमविरोधापत्तेः । तेनााध्यादिपदर्शनमात्रार्थ विष्णुवचनं, नतु पिण्डनिर्वापणानन्तर्यप्रतिपादनार्थमपीति
न व्याघ्रोक्तानन्तरर्यपारिपन्थीति मन्तव्यम् । यत्तु मत्स्यपुराणेऽभिहितं—

गन्धधूपादिकं दद्यात्कृत्वा प्रत्यवनेजनम् । इति, तत् प्रत्यवनेजनात्प्वं न गन्धादिदानमित्येवंपरम् । न तु प्रत्यवनेजनानन्तरमेव गन्धादिदानं कर्तव्यमित्यवंपरम्। प्र-कृतः पूर्वोक्तत्वादपूर्वमन्ते स्थात् ' इति न्यायेनावनेजनीनन्तरमभ्य-ञ्जनादिदानं तदनन्तरं गन्धादिदानामिति न्यायमूलककमाभि- धायकप्रागुक्तव्याव्यवचनिवरोधापत्तेः। अतः एतद्पि न व्याव्री-कानन्तर्थपरिपन्थि । यतएव प्रस्वनेजनगन्धादिदानयोः परस्परक्रमपरं न मत्स्वपुराणवचनम् । अत एव विष्णुना प्रकृतिभूतिपण्डिपित्यज्ञक्रम एवात्रोक्तः— 'शुन्धन्तां पितर इति पूर्ववदुदकानिनयनं पिण्डोपिर ततोसावभ्यङ्क्ष्वेसभ्यअनं दद्यात्' इति । तस्माद्व्याव्यवचनावगतक्रमेणं द्भां दत्वाऽनन्तरं गन्धा-दिना पिण्डाचनं कार्यामिति सिद्धम् । पिण्डाचनं प्रकृत्य पुराणे —

यितिश्चित्पच्यते गेहे भक्ष्यं भोज्यमगाईतम् । आनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कथञ्चन ॥ तेन सर्वस्मादादाय पिण्डाचिने उपहारो देय इत्यभिष्रायः। पिण्डार्चनानन्तरं कर्तव्यमाह वृहस्पतिः—

धूपदींपैमील्यगन्धैः तदा वस्त्राञ्जनादिना ।

समम्यच्योंदपात्रं तु तेषामुपिर निक्षिपेत् ॥
धूपदीप इत्यादिपाठकमो नात्र विवाक्षितः श्लोकसिद्धिपरत्वात् ।
ततश्चायमर्थः—अभ्यञ्जनाञ्जनवस्त्रगन्थमाल्यधूपदीपसार्ववाणिकान्नोपहारैः पिण्डान् समभ्यच्यं तेषां पिण्डानामुपिर पात्रपूर्णमुदकं
तेनैव पात्रेण निनयेदिति । उद्पात्रनिनयनानन्तरं विष्णुः—''अथैनानुपतिष्ठते 'नमो वः पितरः' इत्यादिना 'मनोन्वाहुवामहे'
इत्यूगन्तेन । अथैतान् पिण्डांश्वालयेत् 'परेत नः पितरस्सौम्या ग

म्भीरेभिः पथिाभेः पूर्वेभिः दत्वाऽथास्मभ्यं द्रविणेह भद्रं र्यि

च नस्सर्ववीरान् नियच्छत'' इति । नमो वः पितर इत्या-दिना मन्त्रेण आश्वलायनपाठितेनेति शेषः । आश्वलायनो-क्तिपितृयज्ञकल्पानुसारित्वाद्विष्णुस्पृतेः । मनोऽन्वाहुवामह इति त्यृचः अन्ते यस्य नमो वः पितर इत्यादिमन्त्रस्य असौ मनोऽ-न्वाहुवामह इति त्यृचान्तः । तेनात्र नमस्काराञ्चालिं वध्वा उपस्थानं कर्तव्यं, मन्त्रलिङ्गानुगुण्यात् । अत एव नमस्कारा-ञ्चालिमाश्रित्य नियममात्रमुक्तं ब्रह्माण्डपुराणे——

सन्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां वदेनमन्त्रमिमं सदा । नमो वः पितर इष इति सम्यगतिनद्रतः ॥

'नमो वः पितरः' इति सम्यग्वदतः सन्योत्तराभ्यां पा-णिभ्यां दक्षिणपाणिम्रुत्तानं कृत्वा तदुपरि सन्यपाणिना अधोम्रुखेन नमस्काराञ्जालिं वध्वा 'नमो वः पितर इपे' इतीदमाश्वलायनोक्तं मन्त्रं वदेदिसर्थः । पिण्डचालनानन्तरं 'अग्ने तमद्य' इत्येतया ऋचा अग्नौकरणाग्निं प्रतिगच्छेत्।

'यदन्तिरिक्षम्' इत्येतयर्चा गार्ह्यपसं प्रतिगच्छेत्। तथाच पिण्डपितृयज्ञकले आश्वलायनेनोक्तं—'अप्निं मत्ये-यादमे तमद्याश्वं न स्तोमैः' इति । गार्हपत्यं 'यदन्तिरिक्षं पृथि-वीमृत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहि श्लि म अग्निमी तस्मा-देनसो गार्हपसः प्रमुश्चतु दुरिता यानि चक्रम करोतु मा-मनेनसम्' इति । एवम्रक्तमुळेखनाद्यमिसमीपगमनान्तं पिण्ड-दानविधानं मातामहाद्यर्थपिण्डदानेऽप्यवगन्तव्यम्— मातामहानामप्येवं द्यादाचमनं ततः।
इति याज्ञवल्क्येनोक्तत्वात्। यथा पित्रादीनां विप्रिनिमन्त्रणादिनदिसर्जनान्तश्राद्धकल्पः एवं मातामहादीनामपि विप्रानिमन्त्रणादि कृत्स्तश्राद्धकल्पो ज्ञेय इत्यर्थः। मातामहादीनामप्येवं पित्रादीनामिव पिण्डदानं कुर्यादिति। तथाच मदालसावाक्यं—

तद्रन्मातामहानां च दद्यात्पिण्डान् यथाविधि ।

इति । तद्रत् पितृवदित्यर्थः । यद्यप्यस्मिन् वाक्ये पितृवर्गस्य पिण्डदानविधानमुक्ता तद्वदित्यनेन मातामहवर्गस्य

पिण्डदानाभिधानात् पितृवर्गार्थपिण्डदानविधि समाप्य मातामहवर्गार्थपिण्डदानं भिन्नत्नत्रतया कार्यमिति प्रतिभाति ।

तथाऽपि कृतस्वश्राद्धानुष्ठानं समानतन्त्रतया वर्गद्वयस्येति 'तन्त्रं वा वैश्वदैविकम्' इत्यत्रैवोक्तत्वात् पिण्डदानमपि समानतन्त्रतयैव वर्गद्वयस्य कार्यम् । अत एव पुराणे समानतन्त्रेणानु
ष्ठानमुक्तं—

उपमूलात् समास्तीर्य दर्भानुन्छिष्टसिन्नधौ । कृत्वाऽवनेजनं दद्यात्तीन् त्रीन् पिण्डान्यथाक्रमम् ॥ उपमूलातः मूलसमीपात् त्रीन् इति वीष्सयाः वर्गद्वयस्य समान-तन्त्रेणः पिण्डीनर्वपणमित्युक्तम् ॥

इति स्मृतिचिन्द्रकायां पिण्डदानविधिः.

अथोपदेशातिदेशसंकलनतया सम्पन्नः पिण्डदानप्रयोग उच्यते--श्राद्धार्थपाकसिद्धात्सर्वविधादत्रात् पर्पिण्डपर्याप्तं कि श्चिदभ्यधिकमन्नं पात्रान्तरे समुद्ध्य शेषमप्यस्ति किं कियता मिति पृष्टा इष्टैस्संहोपभुज्यतां इत्येवंविधमनुज्ञारूपमुत्तरं विम-दत्तं श्रुत्वा अनन्तरं स्पयेन दर्भैर्वा 'अपहता असुरा रः क्षा एसि पिशाचा वेदिपदः इति मन्त्रेण सन्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां पिण्डस्थाने दक्षिणाप्राचीमेकां रेखां कृत्वा ततो दक्षिणतो द्वितीयां रेखां प्रथमरेखावत्कुर्यात् । ततो रेखाः द्रयसमीपभूमावुद्धननं कृत्वा तूष्णीं द्विरभ्युक्ष्य सक्र-दाच्छिन्नमुषमू ललूनं वहिर्दक्षिणात्रागग्रं दक्षिणाग्रं वा पृथक्पु-थेग्रेखाद्वये संस्तीर्य दक्षिणेन हस्तेन पितृतीर्थन प्रथमरेखा गतवाहिषि पिण्डस्थाने 'शुन्धन्तां पितरः शुन्धन्तां पितामहाः शुन्धन्तां प्रितामहाः इति त्रिभिमेन्त्रैस्तिल्रमिश्रमुद्कं निनीय द्वितीयरेखागतवर्हिषि पिण्डस्थानेषु 'शुन्धन्तां मातामहाः शुन्ध-न्तां मातुःपितामहाः शुन्धन्तां मातुःप्रपितामहाः इति मन्त्रे स्तिलमिश्रमुद्कं निनयेत् । अथवा प्रथमरेखायां 'पितर मुकगोत्रामुकशर्मन् अवनेनिङ्क्ष्व, पितामहामुकगोत्रामुकश र्मन्नवनेनिङ्क्व, प्रापितामहामुकगोत्रामुकरार्मन्नवनेनिङ्क्ष्व ' इति मन्त्रैनिनयेत् । द्वितीयरेखायां 'मातामहामुकगोत्रामुकशर्मन्नव-नेनिङ्क्व, मातुःपितामहामुकगोत्रामुकशर्मत्रवनेनिङ्क्व, मातुः-प्रितायहामुकगोत्रामुकशर्मन्त्रवनेनिङ्क्व' इति मन्त्रीर्नेनयेत्।

ततो दक्षिणामुखः सन्यं जान्वाच्य घृतमधुतिस्रिमश्रमसं पू-र्वपकरणोक्ताद्वीमलकाद्यन्यतमप्रमाणकं पिण्डं कृत्वा 'एतत्ते पितरमुकगोत्रामुकशर्मन् ये च त्वामनु ' इत्युक्ता पित्रेऽमुकगो त्रायामुकर्श्वाणे वसुरूपाय सपत्रीकायेद्मनं न ममेत्युक्ता प्र-थमपिण्डस्थाने अवाचीनपाणिना प्रक्षिपेत्। एतत्ते पिताम-हामुकगोत्रामुकशर्मन् ये च त्वमन्वित्युक्त्वा पितामहायामुकगो-त्रायामुकशर्मणे प्रजापतिरूपाय सपत्रीकायेदमन्नं न ममेत्युक्ता द्वितीयस्थान द्वितीयापिण्डं प्रक्षिपेत् । एवमेतत्ते प्रपितामइ अमुकगोत्रामुकरामेन् ये च त्वामन्वित्युक्त्वा प्रिपतामहायामुक-गोत्रायामुकश्रमणेऽग्निक्षपाय सपत्रीकायेदमलमित्युक्ता तृतीय-स्थाने तृतीयं पिण्डं प्रक्षिपेत् । एते च विण्डाः दक्षिणाः पवर्गा दक्षिणापागपवर्गा या वहिस्तरणानुसारेण कार्याः। ततो द्वितीयरेखायामेवमेव पिण्डस्थानेषु पिण्डान् प्रक्षिपत्। एतत्ते मातामह अमुकगोत्रामुकशर्मन् ये च त्वामनु इत्युक्तवा मातामहायामुकगोत्रायामुकशर्मणे वरुणरूपाय सपत्रीकायेदं न ममेति प्रथमिपण्डे विशेषः । मातुःपितामहमातुःप्रिपतामहयोः प्रजापत्यग्रिरूपाभ्यामिदं न ममोति पिण्डान् मिक्षपेत् । एते च पिण्डाः दक्षिणापवर्गाः दक्षिणाप्रागपवर्गा वा वर्हिम्स्तरणानुसारण कार्याः । एवं आश्वलायनमतानुसारेण पिण्डदानमन्त्रा द-शिताः। कासायनादिनतानुसारेण पिण्डदानमन्त्राः पूर्वप्रक-रण एव दर्शिताः। तन्यतानुसारिभिरिहाप्यनुसन्धेयाः। एवं

पिण्डान दत्वा रेखायामास्तीर्णे वर्हिपि 'अत्र पितरो मा-द्यध्वम् ' इत्येतावन्मावेण हस्तलेपनिर्मार्जनं कृत्वा 'अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम् ' इत्युक्त्वा अपद-क्षिणावर्तनेनोदञ्जलो भूत्वा यथाशकत्यनुच्छुसन्नासित्वाऽभिष र्याद्वत्य 'अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृपायीपथ' इति षट्पिण्डान् सकृदेव अनुमन्त्र्य उच्छ्रसेत्। ततस्तूःणीं पिण्ड-पात्रस्थशेषमवद्याय पक्षाळनोदकेन 'शुन्धन्तां पितरः' इत्या-दिभिष्पड्भिर्मन्त्रेः पितः अमुकगोत्र अमुकक्षमेन् अवनेनि-ङ्क्षु इत्यादिभिष्पड्भिर्मन्त्रेष्पद्सु पिण्डेषु पूर्ववदवनेजनं कृत्वा पिण्डपात्रमधोमुखं कुर्यात् । ततोऽमुकगोत्र अमुकशर्मन् अ भ्यङ्क्षेत्रेति यथानामधेयं पर्सु पिण्डेषु तैलं दत्वा अमुकः शर्मन् अङ्क्ष्वेति यथानामधेयं पट्मु पिण्डेषु अञ्जनं दद्यात्। 'एतद्रः पितरो वासो मानोतोन्यत्पितरो युङ्ध्वम्' इति-मन्त्रेण वासोदशादिकं पट्षिण्डेपु दद्यात्। ततस्तूष्णीमध्ये गन्धमारुषधूपदीपसार्वविणकास्त्रोपहारैर्मधुघृततिस्रसहितोदपात्रेण पतिपिण्डमर्चनं कुर्यात् । ततः पात्रपूर्णमुदकं तेनैव पात्रेण सर्वेषां पिण्डानामुपरि निनयेत्। दक्षिणं पाणिमुत्तानं कृत्वा तद्परि सन्यपाणिनाऽघोमुखेन नमस्काराञ्जलि वध्वा 'नमो वः पितर इथे नमी वः पितर ऊर्ने नमी वः पितरइशुप्माय नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पि-तरी रसाय स्वधा वः पितरी नमी वः पितरी नम एता युष्माकं

पितर इमा अस्माकं वो जीवन्त इह सन्तस्त्याम मने। उन्वाहुवामहे नाराशंसेन सोमन पितृणां च मन्वाभिः ' इति तिस्राभि ऋाग्भश्र सर्वान पिण्डान सक्छदेवोपतिष्ठेत् । ततः 'परेत पितरस्सोन्यासो गम्भीरोभिः पथिभिः पूर्वेभिः । दत्वायासमभ्यं द्रविण्ड भद्रं रियं च न स्सर्ववीरं नियच्छत ' इति मन्त्रेण पिण्डांश्रालयेत् । ततः 'अये तमद्याश्वं न स्तोमैः ऋतुं न भद्रं हृदि स्पृश्चम् । ऋध्धामातओहैः 'इत्येतयर्चाऽग्रीकरणाग्नं प्रतिगच्छेत् । 'यदन्तिरक्षं पृथिवीमृत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिसिम । अग्निर्मा तस्मोदनसो गाईपत्यः ममुञ्जतु दुरिता यानि चक्रम करोतु मामनेनसम् ' इति मन्त्रेण गाईपत्यं प्रतिगच्छेत्। एवमभ्यञ्जनादि कमाश्वलायनमतानुसारेणोक्तम् । येपां स्वग्रहे प्रकारान्तरम नुक्तं तेपामाश्वलायनोक्तमभ्यञ्जनादिकमनुष्ठेयं, विष्णुस्मृतिपरिग्रहेण स्मार्ततया सर्वसाधारणत्वात् ॥

इति स्मृतिचिन्द्रिकायां पितृयज्ञधर्मकपिण्डदानप्रयोगः.

अथान्यान्यपि पिण्डदानविषयाणि कानिचिद्वचनानि लिख्यन्ते

तत्रबृहस्पातिः---

सर्वस्मात्प्रकृतादसात् पिण्डान्मधृतिलान्वितान् । पितृमातामहादीनां द्चाहृह्याविधानतः ॥ एतदुक्तं भवाति–आपस्तम्बादिगृह्येषु यत्र पितृयज्ञविधानाद्विध्यन्तः

रेण पिण्डदानमुक्तं तट्टह्यानुसारिणां तदुक्तविध्यन्तरेणैव पित्रादि-भ्यो मातामहादिभ्यश्च पिण्डदानं कार्यमिति । यस्य च रवस्य युशे विधानान्तरं नोपादिश्यते पिण्डपित्यज्ञविधानं वा निर्दिश्यते तेनैव पिण्डापितृयज्ञकलेपेन पिण्डदानं कार्य नान्येनाति मन्तव्यम्। युद्धोक्ताविधानान्तरेषूदाहरणार्थमापस्तम्वयुद्धोक्तं विध्यन्तरं प्र। दर्श्यते तत्र होवमिमहितं—'भुक्तवतोऽनुवज्य पदाक्षणीकृस द्वेयं दाक्षणाग्रान् दर्भान संस्तीर्य तेषूत्तरैरपो दत्वोत्तरेः दक्षिणा। पवर्गान् विण्डान् दत्वा पूर्ववद्क्तरैरपो दत्वोत्तरैरुपस्थायोदपात्रण त्रिः प्रसन्यं परिषिच्य न्युब्ज्य पात्राण्युत्तरं यजुरनवानं त्रचव रार्धमावर्तियत्वा प्रोक्ष्य पात्राणि इंद्रमभ्युपाहृस ' इति । अस्यार्थो विविच्यते — भुक्तवतो ऽनुत्रज्य पदाक्षिणी कृत्येत्यनेन ब्राह्मणभोजनात्मकं प्रधानमनुब्रजनप्रदक्षिणीकरणान्तपाश्चात्याङ्ग-जातसहितं परिसमाप्यानन्तरं पिण्डमदानात्मकं प्रधानं साङ्ग-मनुष्ठातव्यम् । न पुनर्त्रोह्मणभोजनात्मकं प्रधानमपरिसमाप्य अनन्तरमित्युक्तम् । ततश्च स्वकीयस्थानं प्रति गतेषु विप्रेषु पिण्डनिर्वापणमनुष्ठेयम्, न तु भुक्तवत्स्वाचान्तेषु अनाचान्तेषु तिष्ठतस्र विवेष्ववगन्तव्यम्। द्वैधं दक्षिणाग्रान् दर्भान् संस्तीर्य द्विधामूंत यथाभवति दाक्षणाग्रान् दर्भान् अनुपहतदेशस्य पूर्वभागे पश्चाद्भागे च पृथक्पृथक् संस्तीर्य तेपूत्तरेरपी दत्वा तेपु द्विधा संस्तीणेषु दर्भेषु उत्तरैः 'मार्जयन्तां मम पितरः' इत्यादिभिमनैत्रेः एकस्मिन् पिण्डस्थाने एकैकेन मन्त्रेणापो निन- येत् । पूर्वभागस्थदभेषु प्रथमिषण्डस्थाने 'मार्जयन्तां पितरः' इति मन्त्रेणापो निनयेत् । द्वितीयतृतीयपिण्डस्थानयोः 'मार्ज यन्तां पितामहाः प्रापितामहाः ' इति मन्त्राभ्यामपो निनयेतु । पश्चाद्धागस्थद्रभेषु पथमपिण्डस्थाने 'मार्जयन्तां मातरः' इति मन्त्रेण, द्वितीयतृतीयपिण्डस्थानयोः 'मार्जयन्तां पितामहाः प्रिपतामहाः ' इति अपो निनयेत । उत्तरैरेव दक्षिणापवर्गान् पिण्डान् दत्वा 'एतत्ते ततासौ ये च त्वामनु' इसादिभिर्मन्त्रैः एकस्मिन् पिण्डस्थाने एकैकेन मन्त्रेण एकैकपिण्डं पित्रादीनु द्दिश्य सागपूर्व निवपादित्यर्थः । तत्र पूर्वभागस्थदर्भेषूदकनिन-यनक्रमेण 'एतत्ते ततासौ ये च त्वामनु' इति मन्त्रेण प्रथम-पिण्डस्य निवपनम् । एवं पितामहप्रपितामहापिण्डयोर्निवपनम् । पश्चाद्वागस्थदर्भेषु 'एतत्ते मातरसौ याश्च त्वामनु' इति मन्त्रेण प्रथमिषण्डस्य । एवं पितामहीप्रिपतामह्योः पिण्डयोर्निवपनम्। 'स्त्रीभ्यश्च पिण्डा इह पश्चिमास्स्युः ' इति गृह्यभाष्यार्थसंग्रहका-रेणाभिधानात् पश्चाद्धागस्थदर्भेषु स्त्रीणां पिण्डानिवपनिम त्यवगन्तव्यम्। षद्स्वापि पिण्डमन्त्रेषु असाविसत्र सम्बेधनक्ष्पे-ण पितृपितायहमपितायहानां मातृपितायहीमपितायहीनां च नामग्रहणं कर्तव्यम्।

अर्ध्यदाने च सङ्कल्पे पिण्डदाने तथाऽक्षये । गोत्रसम्बन्धनामानि यथावत्यतिपाद्येत् ॥ इति पारस्करस्मरणात् । पिण्डाश्च विप्रभोजनावशिष्टस्वप्रकाः

रात्रमयः मधुतिल्ञान्विता न देयाः। 'सर्वस्मात्पकृतादन्नात्' इत्या-देरापस्तम्बेनानिबद्धत्वादोदनमात्रेणैव पिण्डदानं कार्यमिसाहुः । पूर्ववदुत्तरैरपो दत्वा पिण्डानिर्वपणात्पूर्वीदकानिनयनवहर्भेष्वेव पिण्डसमीपे उत्तरैः 'एतत्ते ततासौं ' इसादिभ्यः पड्भ्यो मन्त्रे-भ्यः परस्तात्पाठितैः 'मार्जयन्तां पितरः' इत्यादिभिरेव मन्त्रै-रपो निनयेदित्यर्थः । पूर्वोक्तोदकनिनयने पश्चादुक्तोदकनिनयने च तिल्पिश्रमुदकं ग्राह्यामिति केचिद्रदन्ति । उत्तरैरुपस्थाय 'ये च वोऽत्र' इत्यादिभिमेन्त्रैरुपस्थायेत्यर्थः। 'ये च वोऽत्र ये चास्मा-स्वाशंसन्ते ते च वहन्तां तृष्यन्तु भवन्तः तृष्यत तृष्यत तृष्यत ' इस्रोतैर्मन्त्रै: पितृवर्गार्थपिंडोपस्थानम्। 'याश्च वोऽत्र याश्चास्मास्वा-शंसन्ते ताश्च वहन्तां तृष्यन्तु भवयः तृष्यत तृष्यत तृष्यत ' इत्येतैर्पन्त्रेः मात्वर्गार्थपिण्डापस्थानं कार्यमिति मन्त्रालिङ्गादव-गन्तःयम्। उत्तरयोदपात्रेण त्रिः प्रसव्यं परिषिचयः। उत्तरया 'पुत्रान् पौत्रान्' इत्यूचा उभयेषां पिण्डान् परिषिच्ये सर्थः। न्युब्ज्य पात्राणि अन्नतिल्रमधुधारणार्थमुत्तानानि पात्राणुद्यात्राणि चैकैकशो न्युब्ज्य अघोमुखतया स्थापायित्रेर्थ । उत्तरं यज्रनवानं त्रचवरार्धमावर्तियत्वा 'तृष्यत तृष्यत तृष्यत' इत्येकं यज्ञित्वारं जप्तयाऽन्यपक्षावसम्बनेनानुच्छुस्बन् आवर्सेत्यर्थः। प्रोक्ष्य पात्राणि दंदमभ्युदाहृत्य न्युबनीकृतानि पात्राणि त्रोक्ष्य दे पात्रे युगप-दुद्धत्यान्यत्र स्थापयोदित्यर्थः । एवमुक्तापस्तम्वपृश्वविधानतो SMRITI CHA.—Vol. V.

यृह्यान्तरोक्तविधानतो वा यथास्त्रयृह्यं पिण्डान् द्यात् । यह्योक्तः विधानेऽपि मातामहादीनां पिण्डानिवपनं कार्ये—

पितृमातामहादीनां द्याद्गृह्यविधानतः । इत्येतस्मिन्नेत्र प्रकरणे वृहस्पतित्रचनेन द्शितत्वात् । तत्रापस्त-म्वगृह्यविधानतो मातामहादीनां पृथाविषण्डानिवपनं कार्य विकृतेः प्रकृतिवत्कर्तव्यत्वात् । विकृतित्वं च मातामहाादिश्राद्ध-स्य भाष्यार्थसंग्रहकारेणोक्तं —

मातामहादेरप्येवं श्राद्धं कुर्याक्ष्ययत्नतः।

इति । ततश्र तद्रह्यानुसारिणां एवं मातामहाद्यर्थापिण्डदानम-योगः । मातृवर्गार्थद्भसंस्तरणं विधाय ततः पश्चाद्भागे मातामह-वर्गार्थदर्भसंस्तरणं कृत्वा ततः पश्चाद्रागे मातामहीवर्गार्थद्भसं-स्तरणं कुर्यात्। मातृवर्गार्थमपो दत्वा मातामहवर्गार्थमपो दद्यात्। 'मार्जयन्तां मातामहाः' इसादिमन्त्रा ऊह्याः। मातामहवर्गार्थमपो द्त्वा मातामहीवर्गार्थमपो द्यातु 'मार्जयन्तां मातामहाः' इति मन्त्रा ऊह्याः। मातृवर्गार्थापेण्डान् दत्वा मातामहवर्गाथापेण्डान् दद्यात्' 'एतते मातामह अमुकगोत्र अमुकशर्मन् ये च त्वामनु' इति पिण्डदानमन्त्रा ऊह्याः। मातामहवर्गार्थपिण्डान् दत्वा माताम-हावर्गार्थपिण्डान् दद्यात् । एतत्ते मातामहि अमुकगोत्रे अमुक-नाम्नि याश्र त्वामनु' इति पिण्डदानमन्त्रा ऊह्याः। मातृवर्गार्थपि-ण्डसमीपे पुनरपो दत्वा मातामहवर्गार्थपिण्डसमीमे पुनरपो द्यात् । तद्नन्तरं मातामहीवर्गपिण्डसमीपे पुनरपो निनयेत्।

निनयनपन्त्राणामूहः पूर्वतदेव कार्यः । मातृवर्गार्थपिण्डान् उपस्थाय पितृवर्गार्थपिण्डोपस्थानपन्त्रैरेव मातामहवर्गार्थपिण्डो-पस्थानं कार्यम्। ततो मातृवर्गाथपिण्डोपस्थानपन्त्रैरेव मातामहिति गिर्थिष्टोपस्थानं कार्यम्। 'पुत्रान् पैत्रान्' इत्यतयर्चा द्वादशपिण्डानां युगपात्तिः मत्तव्यं परिषेचनं कार्यम्, शेपं यजुरावर्तनादि साधारणतया सक्तदेव कार्यम्, 'मार्जयन्तां मातामहाः' इत्यूहो भाष्यार्थसङ्गहकारेण स्वितः—

योज्यः पित्रादिशब्दानां स्थाने मातामहादिकः। अन्नहोमे तथा स्पर्शे जलिपण्डादिदानके ॥ यनमे मातामहीत्यादि तत्रीदाहरणं भवेत् ॥ इति। अन्नहोमे 'यन्मे माता प्रखुलोभ चरत्यननुत्रता' इत्यादिभिः मन्त्रैः अग्रौकरणान्नहोमे । स्पर्शे 'एष ते तत मधुमार आर्मि-स्सरस्वान् ' इत्यादिभिर्मन्त्रैः ब्राह्मणभोजनार्थात्रस्पर्शे । जलपि-ण्डादिदानके 'मर्जयन्तां पितरः' इसादिजलदानमन्त्रे, 'एतत्ते ततासौ ये च त्वामनु' इत्यादिषिण्डदानमन्त्रे च पित्रादिशब्दानां स्थाने मातामहादिशब्दो योज्यः प्रयोज्य इत्यर्थः। यन्मे मातामहीत्यादि तत्रोदाहरणं भवेदिसस्यायमर्थः --- तत्र पित्रादि-शब्दस्थाने मातामहादिशब्दयोजनम्। 'यन्मे माता प्रबुलोभ चर-सननुत्रता तन्मे रेतः पिता रुङ्काम् ' इति मन्त्रेण मातामहार्थ-मन्नहोमे कर्तव्ये मन्त्रगतमातृपदस्थाने मातामहीपदनशेषेण यन्मे मातामहीसेवं सम्पन्न ऊहः, तथा एतन्मन्त्रगतपितृपदस्थाने मातामहपदमक्षेपेण तन्मे रतो मातामहो दृङ्क्तामित्येवं सम्पन्न
ऊहश्रोदाहरणं भवेदिति। नामाज्ञाने पिण्डदानं प्रकृत्य गृह्यान्तरं
'यदि नामानि न विद्यात् स्वधा पितृभ्याः पृथिवीपद्यः इति
प्रथमापिण्डं दद्यात् स्वधा पितृभ्योन्तिरिक्षसद्भच इति द्वितीयं,
स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भच इति तृतीयम्' इति। एते मन्त्राः माताः
महाद्यर्थपिण्डदानमन्त्रेऽपि नामाज्ञानविषये प्रयोज्याः। गोत्राः
ज्ञानेऽप्याह व्याघ्रपात्—'गोत्रनाशे तु कश्यपः' इति।
गोत्राज्ञाने कश्यपगोत्रग्रहणं कर्तव्यम्, कश्यपगोत्रस्य सर्वसाधारणत्वात्। तथाच श्रुतिः 'तस्मादाहुस्तर्याः प्रजाः कश्यपः' इति।
एवं च मातामहादिगोत्राज्ञानेऽपि काश्यपगोत्रग्रहणं कर्तव्यम्॥
इति स्मृतिचन्द्रिकायां पिण्डदानविषयाणि

अथ त्राह्मणभोजनात्मकप्रधानपाश्चात्याङ्गविषयाणिः तत्र मत्स्यः—

अथाचान्तेषु चाचम्य वारि दद्यात्सकृत्सकृत् । इति । ब्राह्मणेष्वाचान्तेषु स्वयमप्याचान्तो भुक्तवद्वाह्मणद-क्षिणइस्तेषु सकृत्सकृद्यो दद्यादित्यर्थः । एतत् अनाचान्तेषु विषेषु पिण्डदानपक्षे द्रष्टन्यम् । आचान्तेषु पिण्डदानपक्षे आचम्य पिण्डं दद्याचतो विषदस्तेषु सकृत्सकृद्यो दद्यात् । तेषां पवित्रपाणित्वाय दर्भाश्च देयाः, भोजनसमयपवित्राणां उच्छिष्टत्वेन सक्तत्वात् ।

## पद्मपुराणेऽपि---

आचान्तेषूद्रकं द्यात्पुष्पाणि सयवानि च ।

इति । वैश्वदैविकब्राह्मणहस्तिष्विति शेषः, सयवानि चेत्यभिधानात् । पैतृकब्राह्मणहस्तेषु तु यवस्याने तिला देयाः,
अर्घ्यादौ तथा दर्शनात् । सयवानि चेति चशब्दात्पुनरप्युद्रकं
देयमिति सच्यते । हस्तेषु दत्तानां यवादीनां दर्भाणामिव
धारणप्रयोजनकार्याभावात्कृतकार्यत्वेन कचित् थुचौ देशे
पक्षेपणं विषाः कुर्युः । प्रक्षपणानन्तरं पुनः मत्स्यः—

आचान्तेषु पुनर्दद्याज्जलपुष्पाक्षतोदकम् । दत्वाऽऽशीः पतिगृह्णीयात् ब्रिजेभ्यः पाद्मुखो बुधः ॥

पुनइश्रब्देन पद्मपुराणोक्तं सयवपुष्पं जर्छं प्रथमं देयिमिति
स्वितम् । जलपुष्पाक्षतोदकं दद्यात् प्रथमं जलं दद्यात्
साक्षतपुष्पं प्रदाय पुनरिष जलं दद्यादित्यर्थः । आश्चीः
प्रतिगृह्वीयादाशिषः प्रतिगृह्वीयादित्यर्थः । काः पुनराशिषः कथं
च तासां प्रतिग्रहः, प्रतिगृह्य किं कर्तव्यमिस्रपेक्षिते तेनैवाननतरमुक्तं—

अघे।राः पितरस्सन्तु सान्त्वित्युक्ते पुनिर्द्वेजैः । गोत्रं तथा वर्धतां नस्तथेत्युक्तश्च तैः पुनः ॥ दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदास्सन्तितरेव च । श्रद्धा च नो मा व्यपगात् बहुदेयं च नोऽस्त्विति ॥

एतास्सत्याशिषस्सन्तु सन्तिवत्युक्तश्च तैः पुनः। स्वस्तिवाचनकं कुर्यात् ..... इति । अघोराः पितरस्सन्दिनति श्राद्धकर्त्रा नर्तव्यम् । शिवाः पितरस्पनित्वति तस्यार्थः । सन्तिवत्युके पुनर्दिजैः सन्तवयो राः पितर इत्युक्ते गोत्रं वर्धतां न इति कत्री वक्तव्या । तथेत्युक्तश्च तैः पुनः तैर्द्विजैः वर्धतां गोत्रमित्युक्तः कर्ता दा-तारो नोऽभिवर्धन्तां इसादिश्लोकं पठित्वा एतास्तत्या आः शिषस्पन्तिवाति ब्रूयात्। सन्तिवत्युक्तश्च तैः पुनः स्वस्तिवाचनं कुर्यात् । तैर्द्विजैस्सन्त्वेतास्सत्या आशिप इत्युक्तः कर्ना द्विजै-दत्तमक्षतपुष्पं शिरसा प्रतिगृह्य स्वस्तित्राचनं कुर्यात् । का-त्यायनगृहो तु दातार इत्यादिंकं नोक्तम् । अघोराः पितर-स्सन्त्वत्युक्ते गोतं नो वर्षतामित्येतावन्मात्रमुक्तम्। यद्यप्याशीः-प्रतिग्रहानन्तरमेव स्वस्तिवाचनं कार्यमिति मत्स्यवचनमात्रा। त्त्रतिभाति । तथाऽप्याशिषं परिगृह्यानन्तरं भोजनपात्राणि चालियत्वा स्वस्तिवाचनं कुर्यात्। अन्यया दोपश्रवणात्ः

अचालायित्वा तत्पात्रं स्वस्ति कुर्वन्ति ये द्विजाः। निराशाः पितरस्तेषां ऋष्त्वा यान्ति यथागतम् ॥ वृहस्पतिरपि—

तथाच नारायणः---

भाजनेषु च निष्ठत्सु स्वस्ति कुर्वन्ति ये द्विजाः । तद्दत्तमसुरैर्भुक्तं निराशाः पितरो गताः ॥ तस्मात् स्वस्तिवाचनात्माक् पात्रचालनमवक्यं कार्यमित्यभिमायः पात्रचालनकर्त्वाविषये विधिमतिषेधौ जातूकण्येन दक्तितौ--

् पात्राण्युचालयेच्छ्राद्धे स्वयं शिष्योऽथवा सुतः। न स्नीभिनं च वालेन नासजाया कथश्चन ॥

स्वस्तिवाचनप्रकारस्तु पारस्करेण दार्शतः- 'स्वस्तीति भगवन् बूहीति वाचनम् ' इति । अकोदकं दत्वा स्वस्तिवाचनिमति कासायनेनोक्तो विशेषः। अत्रैवं प्रयोगः---यज्ञोपवीती वैश्व-दैंविकहस्ते उदकं दत्वा पुरूरवाईवसंज्ञिकेभ्यो विश्वेभ्यो . देवेभ्यस्त्वस्तीति भगवन् बूहीति कर्ता ब्रूयात्। विषेण च तेभ्यः स्वस्तीति वक्तव्यम् । प्राचीनावीती पित्र्यब्राह्मणहस्तेषू-दकं दत्वा पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रितामहेभ्यः अमुकगो-त्रेभ्यः अमुकश्रमभ्यः स्वस्तीति भगवन ब्रहीति कर्ता ब्रूयात्। विशेण च तेभ्यः स्वस्तीति वक्तव्यम् । एवं मातामहादित्रा-ह्मणहस्तेपूदकं दत्वा मातामहमातुःपितामहमातुःमपितामहेभ्योऽ-मुकगोत्रेभ्योऽमुकदार्मभ्यः स्वस्तीति भगवन् ब्रूहीति कर्ता ब्र्यात्। विष्रेण च तेभ्यस्त्वस्तीति वक्तव्यम् । स्वस्तिवाचः नानन्तरं याज्ञवल्क्यः-- 'ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च ' इति। ततस्स्वस्तिवाचनानन्तरं अक्षय्योदकं कुर्यात् । अक्षय्यमस्त्व-त्युक्ता विषद्दस्ते जलं निनयादिसर्थः । पिष्यविषद्दस्ते तु सतिलं जलं निनयेत्। अक्षय्यमस्त्विति च तिलोदकं दत्वेति का-त्यायनेनोक्तत्वात् । अस्त्वक्षय्यमिति विषेवीच्यम् । तथाच मार्कण्डेयपुराणम्—

पिनॄणां नामगोत्रेण जलं देयमनन्तरम् । ब्राह्मणानां द्विजैर्वाच्यमक्षय्यमिद्मस्ति ॥

त्राह्मणानां इस्तेष्विति शेषः । अत्रैवं प्रयोगः — पुरूरवाईव संज्ञकानां विश्वेषां देवानामक्षय्यमस्त्वित वैश्वदैविकब्राह्मण हत्तेषु केवळं जळं यज्ञोपविति निनयेत् । पितृपितामहप्रापिता महानां अध्वकगोत्राणाममुकश्मणां सपत्रीकानां अक्षय्यमस्त्विति पित्र्यब्राह्मणहस्तेषु सतिळं जळं प्राचीनाविति निनयेत् । एवं मातामहादीनाममुकगोत्राणाममुकश्मणां सपत्रिकानां अक्षय्यमस्त्विति मातामहादिब्राह्मणहस्तेषु सतिळं जळं निनयेत् । वैश्वदैवादिद्विज्ञैः तत्प्रदानानन्तरं अक्षय्यमिद्मस्त्विति वक्तव्यम् । अक्षय्योदकदानानन्तरं दाक्षणां दद्यात् । तथाच मत्स्यः — 'अक्षय्योदकमेव च । सतिळं नामगोत्रेण दद्याच्छक्तया च दक्षिणाम्' इति । सतिळमक्षय्योदकं पित्रादिनामगोत्रेण दद्यात् । तदनन्तरं शक्तयनुसारेण दक्षिणां दद्यादित्यर्थः । अत्र देयवस्तृनि निर्दिश्य व्यास आह—

गोभूहिरण्यवासांसि नव्यानि शयनानि च । दद्याद्यदिष्टं विषाणामात्मनः पितुरेव च ॥ वित्तशाट्येन रहितः पितृभ्यः पीतिमाचरन् ।

इति । वित्तशाट्येन रहितो गवादिकं पितृभ्यो दद्यात् । तेषां प्रीतिमाचरात्रित्यन्त्रयः । पारस्करोपि—'हिरण्यं विश्वेभ्यो देवेभ्यो रजतं पितृभ्योऽन्यच गोकृष्णाजिनादिकं यावच्छ-क्नुयात् ' इति । वायुपुराणे— लोके श्रेष्ठतमं यतु आत्मनश्रापि यत्प्रियम् । सर्वे पितृणां दातव्यं तेषांमवाक्षयार्थिना ॥ पितृणां पितृभ्य इत्यर्थः । पितृभ्यो दक्षिणादाने प्रकार-माह जमदाग्रः—

> सितलं नामगोत्रेण दद्याच्छक्तचा च दक्षिणाम्। हिरण्यरत्नवासांसि हर्म्याणि शयनानि च ॥

इति । हिरण्यादि द्रव्यं तिलोपेतं पितृभ्यो गोत्रनामसाहि-तेभ्यः प्रतिपादयामीति सङ्कल्प्य पैतृकब्राह्मणानां भुक्तवतां समर्पयोदिसर्थः । 'ब्राह्मणान् भोजियत्वा तु द्याच्छक्तचा च दक्षिणाम्' इत्युक्तत्वात् । यतु वायुपुराणेऽभिहितं—

यद्यदिष्टतमं लोके यचान्यद्विद्यते गृहे । तत्तद्भुणवते देयं तदैवाक्षयामिच्छता ॥ इति, तत् देवेभ्यः पितृभ्यश्च सङ्कल्पितं दक्षिणाद्रव्यं, न

इति, तत् देवेभ्यः पितृभ्यश्च सङ्कार्रंपतं दक्षिणाद्रव्यं, न भक्ष्यभोज्यादिकम् । भक्ष्यभोज्यं तु भोक्तृविषेभ्यः समं देयम् । दक्षिणादिद्रव्यमपि भोक्तृविष्गुणानुसारेण विषमं देयमिसे-वंपरं, न तु गुणवन्तं ब्राह्मणमुद्दिश्य देयपरिमत्यवगन्तव्यम् । पारस्करः—

एकपङ्कचुपिविष्टानां विप्राणां श्राद्धकर्मणि । भक्ष्यभोज्यं समं देयं दक्षिणा त्वनुसारतः ॥ इति । समं देयं गुणतारतम्यनिवन्धनवैषम्यं हित्वा देयमिसर्थः। दक्षिणादौ तारतम्यनिवन्धनवैषम्ये कृतेऽपि न दोपः । अनु-SMRITI CHA.—Vol. V. 50

सारतः निमन्त्रितविप्रगुणानुसारेणेत्यर्थः । एवंचेत्थं दक्षिणा-दानप्रयोगः - यज्ञोपवीती पुरूरवाईवसंज्ञिकेभ्यो विश्वेभ्यो दे-वेभ्यो हिरण्यादिदक्षिणां प्रतिपादयमीति संकरूप वैश्वदै-विकबाह्मणहस्ते समर्पयेत । ततः प्राचीनावीती पितृपिता महप्रापितामहेभ्योऽमुकगोत्रेभ्योऽमुकशर्मभ्यस्सपत्रिकेभ्यः रजताः दिदक्षिणां प्रतिपादयामीति संकरूप पितृवर्गार्थविपहस्ते स-मर्पयेत् । एवं मातामहादिभ्यस्समर्पयेत् । ननु यदि पित्राद्युः देशेन द्रव्यत्यागः न पुनर्वाह्मणोदेशेन, कथं तर्हि बाह्मणानां दक्षिणाद्रव्ये स्वाम्यम्? उच्यते—यथा दर्शपूर्णमासयोदीक्ष-णादाने 'ब्राह्मणा अयं व ओदनः' इत्युक्ता यजमानेन ओद्ने समार्पते ब्राह्मणोद्देशेन ओद्नत्यागाभावेऽपि ऋत्विजां कर्मकरत्वेनैव ओदनस्वाम्यमुत्पद्यते, तथेहापि हिरण्यरजता-दिसमर्पणे तत्र स्वाम्यं ब्राह्मणानां कर्मकरत्वेनैव सिध्यति। यथावा-मितष्ठादौ प्रातिष्ठाष्यदेवतायै संकल्पितवस्नाभरणादिषु आचार्यस्य स्वाम्यं 'प्रतिष्ठान्ते तु सर्वमुपकरणमाचार्यो गृज्ञा-ति ' इति वचनानुग्रहीतकर्मकरत्वेनैव भवति तथेहापि 'ब्राह्मणान् भोजियत्वा तु दद्याच्छक्तचा च दक्षिणाम्'। इत्यनुगृहीतेन कर्मकरत्वेन त्राह्मणानां पित्राद्युद्देशेन संकल्पितरजतादी स्वा-म्यं संपद्यत इति न कश्चिद्विरोधः । अथवा ब्राह्मणोद्देशेन यागादेवात्रापि बाह्मणानां स्वाम्यं भविष्याते-

आचान्तेभ्यो द्विजेभ्यस्तु प्रयच्छेदथ दक्षिणाम्।

इति । देवलेन द्विजानुहिइय दक्षिणा देयेत्यभिहितम्— दक्षिणां पितृविषेभ्यो दद्यात्पूर्व ततो द्वयोः ।

इति । द्वयोर्वैश्वदैविकविषयोरिति यावत् । द्वयोरिति पष्ठी पितृविषेभ्य इति चतुर्थीसमिभिन्याहारात् चतुर्ध्यर्थे द्रष्टन्या। एवंचायमर्थः—पूर्वे पितृविषेभ्यो दक्षिणां दत्वा पश्चाद्देश्व-दैविकब्राह्मणाभ्यां द्वादिति । अस्मिन् पक्षे दक्षिणादान-स्यापैतृकत्वात् पितृविषेभ्योपि यज्ञोपवीसेव द्वात् । अत एव जमदिषः—

सर्वे कर्मापसन्येन दक्षिणादानवर्जितम् । इति । यत्पुनस्तेनोक्तम्—

अपसन्यं तु तत्रापि मत्स्यो भगवान् हि मेने । इति, तत् पितृनुद्दिश्य दक्षिणादानपक्षे द्रष्टन्यम् । बृहस्प तिस्तु अनिमन्त्रितविषेभ्योपि दक्षिणादानमाह—

ज्ञातयो बान्धवा निस्स्वास्तथा वाऽतिथयोऽपरे । पदद्यादक्षिणां तेषां सर्वेपामनुरूपतः ॥ इति ।

ज्ञातयः पितृसंवन्धाः । वान्धवा मातृसंवन्धाः । दक्षिणा-दानानन्तरं याज्ञवल्क्यः---

दत्वा तु दक्षिणां शक्तचा स्यधाकारमुदाहरेत्। इति । दक्षिणादानानन्तरं स्वधां वाचायिष्ये इति विप्राननु-ज्ञापयेदित्यर्थः । अत्रिरपि—

वाचियव्ये स्वधां प्रश्नमित्थं कुर्याद्विजातिषु।

इति । स्वधां वाचियष्ये इतित्थं स्वधापश्चं दिजातिष्वासीने-ष्वेव कुर्यादिसर्थः । ततो दिजातयः वाच्यतामित्यनुज्ञां दद्युः ।

वाच्यतामियनुज्ञां तु मीता दद्युस्समाहिताः । इति तेनैवानन्तरमभिधानात् । एवमनुज्ञातः किं कुर्यादित्यपोक्षिते याज्ञवल्क्यः—

वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम् ।

इति । अनेनदमुक्तं——पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रिप्तामहेभ्यो मान्तामहेभ्यो मातुःपितामहेभ्यो मातुःप्रिप्तामहेभ्यो मातुःप्रिप्तामहेभ्यः स्वधोच्यतामिति कर्ता ब्रूयादिति । अस्तु स्वधेति विषा ब्रूयः । ततः कर्ता कमण्डलुना पिण्डसमीपभूमो जलं सिञ्चेत्। कात्यायनस्तु दर्भानास्तीर्य तस्यां भूमो समन्त्रकं सेचनं कार्यमित्याह—'सपवित्रान् कुशानास्तीर्य स्वधां वाचायिष्यं इति पृच्छित वाच्यतामित्युक्ते पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रिप्तामहेभ्यः प्रिप्तामहेभ्यः स्वधोच्यतामस्तु स्वधेत्युच्यमाने ऊर्ज वहन्तीरित्यपो निषिञ्चेत् सपवित्रेषु कुशेषु हिते । सपवित्रेषु अर्धसंस्कारार्थपवित्रसाहितेषु । सपवित्रेष्विति वदन् न्युब्जित्ता र्व्यपात्रमुत्तानं कृत्वा तत्र पवित्राणि ग्राह्याण्यस्मिन्काल इति सूचयति । अत एव सङ्गहकारः——

याज्ञवल्क्यो विसर्गात्याक् पात्रमुत्तानामिच्छाति । यमो विसर्जनं कृत्वा गृह्यकर्ताऽपि शौनकः ॥ मीतिप्रश्नात्तु देवानां पूर्व कात्यायनादयः॥ इति । विसर्जनात्त्राग्विमविसर्जनात्पूर्वं देवानां प्रीतिमक्षा-त्पूर्वे विश्वेदेवाः पीयन्तामित्यभिधानात् पूर्वे स्वधावाचन-काले इसर्थः । अत्र यथास्वगृहां व्यवस्था ।

सर्वेषामापि पक्षाणां स्वस्वगृह्यात्तु गृह्यते । इति स्मरणात् । स्वस्वगृह्योक्तपक्षस्थाभावे तु स्वेच्छैव पक्ष-विशेषग्रहणे नियामिका ।

स्वगृह्योक्तस्य चाभावे ग्रहणं स्वेच्छया भवेत् । इत्यपि स्मरणात् । सपवित्रकुश्चवयां भूमो उदक्षधारानिषेचना-नन्तरं स्वधा सम्पद्यतामिति कर्ता ब्रूयात् । विषेश्च संप-द्यतां स्वधा इति स्वधाकारात्मिका पितृणामाशीर्वक्तव्या । तथा चात्रिः—

अस्तु स्वधेति तैः प्रोक्ते निषिच्योदीर्य निस्र । स्वधाकारः परा प्रोक्ता पितृष्वाशीस्स्वयंभुवा ॥ आयुः पुत्रधनारोग्यशान्त्यर्थं वाचयेद्विजान् ।

इति । तैर्विषेरस्तु स्वधेत्युक्ते कर्ता 'ऋचे त्वा रुचे त्वा सिम-थ्स्नवन्ति सरितः' इत्यादिकं 'स्वधां दुहाना अमृतस्य धाराम्' इसन्तं मन्त्रं सामर्थ्यरूपछिङ्गादेवात्र प्राप्तमुदीर्योदकधारां नि-पिच्य स्वयम्भुवा ब्रह्मणा शोक्ता पितृस्वधाकारात्मिका परा उत्कृष्टा या आशीस्तामायुरादिफलसिद्धचर्थं द्विजान्वाचयोदित्य-र्थः । स्वधावाचनानन्तरं याज्ञवल्क्यः—

विश्वेदेवाश्च पीयन्तां विप्तश्चोक्ते इदं जपेत्।

इति । विश्वेदेवाः प्रीयन्तामिति पूर्व श्राद्धकर्ता, पश्चात्प्रीय-न्तां विश्वेदेवा इति वैश्वदैविकविषेश्चोक्ते, चश्च्दात्पितरः प्रीयन्तामिति पूर्व कर्ता, पश्चात्प्रीयन्तां पितर इति पित्र्यावि-पश्चोक्ते इदं वक्ष्यमाणं जपेत् 'दातारो नोऽभिवर्धन्ताम्' इसादिकमाशीःप्रार्थनावाक्यवृन्दं कर्ता पठेदित्यर्थः । अत्र सङ्ग्-इकारः—दातार इति याज्ञोक्तचा पादार्थः प्रार्थना स्मृता ।

तां सुरिपीतिसंप्रशात् पाक्यचेतास्तु पन्यते ॥
याज्ञयल्क्यस्तथा वक्ति प्रश्ने निर्वितिते सित ।
पारस्करस्स्विस्ति वाच्यं कृत्वाऽऽज्ञीग्रीहणं जगौ ॥
विसर्जितेषु विषेषु विष्ठिषु मनुर्जगौ ।
यान्यत्र कालभेदेन कर्माणि मुनयो जगुः ॥
स्वस्वगृह्यानुसारेण विकल्पसेषु युज्यते ।
न गृह्यादिस्मृतिर्येषां श्राद्धादावुषलभ्यते ॥
कर्तुमहिन्ते ते कृत्स्तं यस्यकस्य मुनेरिति ।

वैकल्पिकेषु स्वगृह्याद्युक्तपक्षाभावे यस्य कस्यचिदेकस्य मुनेः पक्षं स्वेच्छानुगुणं कुर्यादित्यर्थः । विश्वेदेवाः प्रीयान्तामि त्युक्ता वैश्वदैविकब्राह्मणपाणौ अपो दत्वा पितरः प्रीयन्तामित्युक्ता पैतृकब्राह्मणपाणौ अपो दत्वा अनन्तरं सर्वन्वाह्मणपाणिषु सपुष्पाः साक्षताश्चापो दद्यात् । तथा चात्रिः—

विप्रपाणौ तु दत्वाऽपः सपुष्पास्साक्षतास्ततः।

इति । अपो दद्यादिति शेषः । अत्र वृहस्पतिः—

वाजे वाज इति मोच्य ब्राह्मणांस्तान्विसर्जयेत् ।

विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य पितृभ्यः प्रार्थयेद्वरान् ॥

तान् पाणिधृतपुष्पाक्षतान् विसर्जयेत् । स्वस्थानं प्रति गमनार्थं आसनेभ्य उत्थापयेत् ।

वाजेवाज इत्युत्थाप्य कृत्वा चैतान् प्रदक्षिणम् । इति मार्कण्डेयस्मरणात् । उत्थापने च साक्षाद्विप्रहस्तग्रहणं न कुर्यात्, किंतु हस्तसंस्रष्टदर्भद्वारा ।

वाजेवाजे इति जपन् कुशाग्रेण विसर्जयेत्।

इति मत्स्येनाभिधानात्। कुशाग्रेण कुशेन हस्तस्पर्शनं छत्वेत्यर्थः। अग्रेण तु हस्तस्पर्शने कियमाण एकदा एकस्यैव हस्तसंस्पर्शो न वहूनाम्। ततश्च 'तृप्ता यात' इति वहुवचनं 'अदितिः पाशान्' इतिवद्विविक्षितं स्यात्। एवश्च कुशेन यावतां
हस्तसंस्पर्शनं युगपत्कर्तु शक्यं तावतां सक्तन्मन्त्रोच्चारणं,
यातेति बहुवचनतो वहुविप्रविसर्जनस्त्रणकार्यस्य सकृदुचारणादेव सिद्धः। असंभवे मन्त्राष्ट्रित्तः। विनोत्थानं वित्राणां
यानं न संभवतीस्यर्थदुत्तिष्ठतेस्यि यातेत्यनेनैवोक्तं भवति।
विप्राणां उत्थापनेनैव तत्रावाहितदेविपतृणामप्युत्थापनं सिद्धिमिति स्पृतिषु तत् पृथन्ङोक्तम्। तथाऽपि तस्य स्पष्टानुसस्थानार्थं दर्भेण संस्पर्शनात्पूर्वं उत्तिष्ठत पितरो विश्वेर्देवैस्सहेत्युक्वा विप्रविसर्जनं कार्यम्। एवश्च द्विजिवसर्जनसंपा-

तायातं पित्रादिविसर्जनं नाहत्यानुष्ठेयमिति न विसर्जने प्रा-चीनावितिना भवितव्यम् । अत एव 'उपवीती विसर्जनम्' इति शौनकेनोक्तम् । विपविसर्जने क्रमः पुराणे दार्शतः— पश्चाद्विसर्जयेदेवान् पूर्व पैतामहान् द्विजान् ।

मातामहानामप्येवं सह देवैः ऋमस्स्मृतः ॥

देवान् वैश्वदैविकद्विजान् । पैतामहान् पित्रादिस्थानेपूपविष्टान् । विमेात्थापनानन्तरं कासायनः—'आमा वाजस्य, इत्यनुत्रज्य मदिक्षणीकृसं दिन् । पदाक्षणीकरणानन्तरं दातार इत्यादि-श्लोकद्वयेन पितृसकाशाद्वरयाचनं कार्यम् । तथाच मत्स्यः—

विस्रज्य ब्राह्मणांस्तांस्तु तेषां कृत्वा प्रदक्षिणम् । दक्षिणां दिशमाकांक्षन् पितृन्याचेत मानवः ॥ दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदास्सन्ततिरेव च । श्रद्धा च नो मा व्यगमद्भहु देयं च नोऽस्तु ॥ अन्नं च नो वहु भवेदतिथींश्च लभेमाहि । याचितारश्च नस्सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन ॥

इति । दक्षिणां दिशमाकांक्षन् दक्षिणाभिमुखः श्लोकद्वयेन मतीयमानान् वरान् श्लोकद्वयपादेनैव पितृन् याचेत न वित्रा-नित्यर्थः । वृहंस्पतिरापि—

विमान् मदाक्षिणीकृत्य पितृभ्यः मार्थयेद्वरान् । इति । वरयाचनानन्तरं वृद्धशातातपः— एवमस्त्विति तैर्वोच्यं मूर्झा ग्राह्यं च तेन तत् । इति । तैः भूतपूर्वगत्या पित्रिधिष्ठानभूतैर्वित्रैरेवमस्त्विति वाच्यं, साक्षात्पितृभिरेवमस्त्विति वचनासंभवात् । एवमस्त्वित्युक्त्वा तैस्स्वहस्तगतं पुष्पाक्षतं प्रदेयम् । तेन श्राद्धकर्त्रो च तत्पु-ष्पाक्षतं मूर्शा ग्राह्मम् । एवमाशीर्ग्रहणानन्तरं स एवाह—

> ततः प्रदक्षिणं कृत्वा पुनस्तेषां कृताञ्जिलः । उक्त्वा चैत्र पियां वाचं प्रणिपत्य प्रसादेयत् ॥

इति । त्रियां वाचं—'धन्या वयं युष्मदनुग्रहेण पितॄणाम-नृणा जाताः' इत्येवमादिकाम् । प्रसादनार्थं यद्वक्तव्यं तदाह वृहस्पतिः—

अद्य मे सफलं जन्म भवत्पादाभिवन्दनात् ।
अद्य मे वंशजास्सर्वे याता वोऽनुग्रहाद्दिवम् ॥
पत्रशाकादिदानेन क्षेशिता यूयमीद्दशाः ।
तत्क्लेशजातं चित्ते तु विस्मृत्य क्षन्तुमहेथ ॥
इति । एवं प्रसाद्यानन्तरं सर्वे सम्पूर्णमस्त्विति विष्राः प्रार्थयितव्याः । तथाच विष्णुः—

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भिक्तिहीनं द्विजोत्तमाः । श्राद्धं संपूर्णतां यातु प्रसादाद्भवतां मम ॥ इति । विषेरिप सर्वे सम्पूर्णमिस्त्वत्युक्त्वा हविर्गुणस्तुतिः कर्तव्या—

श्राद्धावसाने कर्तव्या द्विजैरन्नगुणस्तुतिः । Smriti Cha.—Vol. V. इति चृद्धवसिष्ठस्मरणात् । ततो विष्ठान् स्वस्थानगमनार्थे विस् र्जयेत् । तथाच पुराणं—

विसर्जयेत्वीतिमतस्संमान्याभ्यन्यं तांस्ततः।

इति । मार्कण्डेयोपि —

जानुभ्यामवनीं गत्वा प्रणिपत्य विसर्जयेत्।

इति । मदालसावाक्यमपि — विसर्जयेत्प्रियाण्युकत्वा प्रणिपत्य च भक्तितः । आहारमनुगच्छेत आगच्छेतानुमोदितः ॥

इति । अनुमोदितो ब्राह्मणैरिति शेषः ।

इति स्मृतिचिन्द्रिकायां ब्राह्मणभोजनात्मकप्रधानपाश्चा-त्याङ्गिकविषयाणि.

अथ पिण्डमतित्त्यादिविषयाणि.

तत्र देवलः--

ततः कर्मणि निर्नृत्ते तान् पिण्डांस्तद्नन्तरम् ।
ब्राह्मणोऽग्निरजो गौर्वा भक्षयेद्प्सु वा क्षिपेत् ॥
कर्मणि निर्नृत्ते पिण्डप्रतिपत्तिरूपच्यतिरिक्ताङ्गसहितश्राद्धकर्मणि
निर्नृत्ते । पुत्रार्थित्वाभावविषयमेतत् । पुत्रार्थित्वे सति मध्यः
मिण्डं पत्नी भक्षयेत् । तथाच मनुः——
पतित्रता धर्मपत्नीः पितृपूजनतत्परा ॥
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्सम्यक्सुतार्थिनी ॥

आयुष्मन्तं सुतं विन्देद्यशोमेधासमन्वितम् । धनवन्तं प्रजावन्तं धार्मिकं सात्विकं तथा ॥

इति । यमोपि--

यत्तदा मध्यमं पिण्डं पत्नी प्राक्षाति वाग्यता । पुत्रकामा सपुत्रां तां कुर्वन्ति प्रपितामहाः ॥

वायुपुराणेऽपि --

पत्नी मजाधिन्यद्यातु मध्यमं मन्त्रपूर्वकम् ।

इति । पुराणे मन्त्रोपि प्रतीकेन दर्शितः—

पत्नीं तु मध्यमं पिण्डमाश्चयेद्विनयान्विताम् ।

आदत्त पितरो गर्भ मन्त्रस्सन्तानवर्धनः ॥

'आदत्त पितरो गर्भम् ' इत्यादिको मन्त्रस्सन्तानवर्धन इत्यर्थः ।

एतद्कतं भवति—

'आदत्त पितरो गर्भे कुमारं पुष्करस्रजम्। यदाऽ-यमरपा असत्' इत्यनेन मन्त्रेण मध्यमपिण्डं पत्नी प्राश्नी-यादिति। शङ्खलिखिताभ्यां तु पत्नचा विशेषो दींशतः—

पत्नी वा मध्यमं पिण्डमश्रीयादार्तवस्त्राता । इति । अग्रहीतगर्भा स्त्री आर्तवस्त्रातेत्युच्यते । ततश्र ग्रहीतगर्भा पत्नी नाश्रीयात् । अत एवंविधविषये मध्यमपिण्डस्य प्रतिप-च्यन्तरमाह बृहस्पतिः—

> अन्यदेशगता पत्नी रोगिणी गर्भिणी तथा। तदा तं जीर्णवृषभः छागो वा भोक्तुमहीति॥

तं मध्यमं पिण्डम् । जीणीं गतरेताः । अत एव वायुपुराणं — गतवीर्यस्तु यञ्छागोऽनङ्कांश्चैव तथाविधः । तयोः पिण्डः प्रदातव्यो ययोर्विर्यं न रोहति ॥

आपस्तम्बोपि —

यदि पत्नी विदेशस्था उच्छिष्टा यदि वा मृता ।
 दुरात्माऽननुकूला च तस्य पिण्डस्य का गतिः ॥
 आकाशं गमयेत्पिण्डं जलस्थो दक्षिणामुखः ।
 पितॄणां स्थानमाकाशं दक्षिणा दिक्तथैव च ॥
 इति । जीर्णर्षभादावुक्ता वैकल्पिकी प्रतिपत्तिर्यथालाभं द्रष्टव्या ।
 तीर्थश्राद्धे तु सर्वपिण्डानामप्स्वेव प्रतिपत्तिः । तथाच विष्णु धर्मोत्तरे—

तिर्थश्राद्धे सदा पिण्डान् क्षिपेत्तीर्थे समाहितः ।
दक्षिणाभिमुखो भूत्वा पित्रचा दिक् सा प्रकार्तिता ॥
तीर्थश्राद्धमुदकसमीपे कियमाणं श्राद्धम् । तीर्थे क्षिपेत्
श्राद्धसमीपोदके क्षिपेत् । पिण्डप्रतिपत्त्यनन्तरं द्विजोच्छिष्टमार्जनं कार्यमिति वचोभङ्गचा दर्शयितुमाह याज्ञवल्क्यः —
पिण्डांस्तु गोऽजवित्रेभ्यो दद्यादयौ जलेऽपि वा ।

प्रिषेत्सत्सु विषेषु द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत् ॥

पिण्डानिति वहुवचनादेतदापि पुत्रार्थित्वाभावविषयं सत्सु
विषेषु विसर्जनात्मागुच्छिष्टं न शोधयेत् । किंतु विसर्जितेषु विषेषु

पिण्डप्रतिपत्तौ च कृतायां शोधयेदिसर्थः। यत्तु वसिष्टेनोकं—

श्राद्धे नोद्वासनीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयात् । श्रयोतन्ते वै स्वधाकाराः ताः पिवन्त्यकृतोदकाः ॥ इति । येषां मृतानामुदकदानं मितिपिद्धं ते अकृतोदकास्तेषा-मुच्छिष्टिनश्चियोतो यतो भागः अतः आऽस्तमयादुच्छिष्टानिनो-द्वासयोदित्यर्थः । यदिष व्यासेन—

उच्छिष्टं न प्रमुज्यातु यावन्नास्तिमतो रिवः । इति, तदेतत् अनेकग्रहसम्भवविषयं, तत्र ग्रहान्तरेष्विषि वान्धवादिभिस्सह पितृसेवितशेषभोजनादिसम्भवात् । अत्रैव प्रचेताः—

भृत्यवर्गवृतो भुङ्के कव्यशेषं सगोत्रजैः।
आसायं श्राद्धशास्त्रायां द्विजोच्छिष्टं न मार्जयेत्॥
सगोत्रजाः ज्ञातयः तैस्सह कव्यशेषं पितृभ्यो दत्तस्यान्नस्य
शेषं भुङ्के मध्याह्मकृत्यशेषं कृत्वेति शेषः। तथाच मार्कण्डेयः—

ततो निस्नित्रयां कुर्याद्वोजयेच तथाऽतिथीन्।
ततस्तदन्नं भुज्जीत सह भुसादिभिर्नरः॥
निस्मित्रया श्राद्धारम्भात्माक् अकृतदेवतार्चनवैद्दवादिका।
तां कुर्यात्। यत्तूक्तं भविष्यपुराणे—

कुस्वा श्राद्धं महावाहो ब्राह्मणांश्च विस्रज्य च । वैश्वदेवादिकं कर्म ततः कुर्यान्नराधिय ॥ इति । वैश्वदेवादिकं वैश्वदेवविष्ठिकर्मादिकम् । तदेतत् प्रात- होंमानन्तरकाले येन देवार्चनं न कृतं तिद्वपयम्। यत्पु-नरादित्यपुराणेऽभिहितं—

> पितृन् संतर्पं विधिवत् विछं दद्यादिधानतः । वैश्वदेवं ततः कुर्योत्पश्चाद्वाह्मणवाचनम् ॥

इति । तस्यायमर्थः न्वाह्मणभोजनेन पितृन् संतर्ध्य सर्वाह्मन विकिररूपं वर्छि पदायाननन्तरं वैश्वदेवं कृत्वा पश्चास्त्व-स्तिवाचनादि ब्राह्मणविसर्जना(न्तं)नन्तरं कुर्यादिति । अमु-मेवार्थे प्रकटियतुं तत्रैवानन्तरमुक्तं—

ये अग्निद्ग्धामन्त्रेण भूमौ यं निक्षिपद्वधः। जानीहि तं विं वीर श्राद्धकर्माणे निसदा॥

इति। निसदा सर्वदेसर्थः। एवश्र श्राद्धसमाप्त्यनन्तरं श्राद्धमध्ये वा विकिरविद्यानानन्तरं वैश्वदेवानुष्ठानं कार्यमिसवगन्तव्यम्। श्राद्धस्यान्ते मध्ये वो यत्र वैश्वदेवानुष्ठानं तत्र तदनन्तरं विलि-हरणं कर्तव्यम्।

वैश्वदेवं प्रकुर्वीत नैत्यकं विश्विमव च।
इति मत्स्यपुराणे द्वयोर्नेरन्तर्येणाभिधानात्। अत एव समृयन्तरे
भूतयज्ञादेरेव श्राद्धान्ते कर्तव्यत्वं समृतं—

वैश्वदेवाहुतीरयावर्वाग्वाह्मणभोजनात्।

जुहुयाद्भृतयज्ञादि श्राद्धं कृत्वा ततः स्मृतम्।। इति । अविश्वाद्यणभाजनादित्यनेनावीकरणानन्तरं वैश्वदेवाः हुतर्जिहुयादित्युक्तम् । श्राद्धं कृत्वा भूतयज्ञादि स्मृतमित्यनेनाः र्थात् वैश्वदेवाहुस्रनन्तरमेव विस्तिरणं कार्यामिति दर्शितम् । यत्तु पुराणेऽभिहितं—

यदा श्राद्धं पितृभ्यस्तु दातुमिच्छाति मानवः ।
वैश्वदेवं तदा कुर्यान्निर्दृत्ते श्राद्धकर्माणे ॥
इति, तत् श्राद्धात्माग्वैश्वदेवानिषेयपरं न तु मध्येऽपि, तथात्वे
पूर्वोक्तवचनाविरोधापत्तेः । अत एव श्राद्धस्यादावेव वैश्वदेवकरणे दोषस्तत्रैवानन्तरमुक्तः—

प्रतिवासिरको होमः श्राद्धादौ क्रियते यदि । देवा हव्यं न ग्रुह्णन्ति कव्यं च पितरस्तथा ॥ ं इति । क्रियते पित्रथीन्नात्समुद्धसेति शेषः । अत एव पैठीनसिः—

पितृपाकात्समुद्ध्य वैश्वदेवं करोाति यः । आसुरं तद्भवेच्छ्राद्धं पितॄणां नोपतिष्ठते ॥ इति । एवश्च श्राद्धादौ पृथक्पाकाद्वैश्वदेवकरणे न दोषः ।

श्राद्धमध्ये पितृपाकात्समुद्ध्य वैश्वदेवकरणे पूर्वोक्तदोपप्रस-ङ्गात्पृथक्पाकादेवाग्रौकरणानन्तरं वैश्वदेवादिकं कार्यम् । श्रा-द्धान्ते तु पितृपाकात्समुद्ध्य वैश्वदेवादिकं कुर्यात् । तथा-चानन्तरमुक्तं तेनैव—

श्राद्धं निर्वर्त्य विधिवद्वैश्वदेवादिकं ततः।
कुर्याद्भिक्षां ततो द्याद्धन्तकारादिकं तथा ॥

इति । ततः पितृपाकसमुद्धृतात्राद्यादित्यर्थः । आदिशब्देन

सर्वमन्नसाध्यं नैत्यकं कर्म गृह्यते । तेन नित्यश्राद्धमपि पितृपाकात्समुद्धतादन्नात्कार्यम् । अथवा नित्यश्राद्धं पृथक् पाकेन कार्यः, तस्यापि श्राद्धात्मकत्वेन श्राद्धधर्मभूतपाकपाप्तेः । अत एव नित्यश्राद्धमधिकृत्य मार्कण्डेयेनोक्तं—'पृथक्पाकेन नेत्यन्ये' इति । पृथक्पाकेन नित्यश्राद्धं कार्यम् । नेत्यन्ये न पृथक्पाकेन कार्यं किंतु श्राद्धशेषणैव कार्यमित्यन्ये मन्यन्त इत्यर्थः । एतच्च नित्यश्राद्धं श्राद्धान्तरे कते सत्यन्यतम् । यदाह स एव—

नित्यिक्रियां पितॄणां च केचिदिच्छिन्ति मानवाः।
पितॄणां च तथैवान्ये शेषं पूर्ववदाचरेत्।
पितॄणां नित्यिक्रियां नित्यश्राद्धम्। शेषं वैश्वदेवादिकं पूर्ववदाचरेत् नियमैनव कुर्योदित्यर्थः। यत्तु लोकाक्षिणोक्तं—

पित्रर्थं निर्विपत्पाकं वैश्वदेवार्थमेव च । वैश्वदेवं न पित्रर्थं न दार्शं वैश्वदैविकम् ॥

दार्श दर्शश्रादं अमावास्याश्राद्धिमित यावत्। तदर्थे निरुप्तमन्नं कृतेऽपि श्राहे न वैश्वदेवार्थं भवतीत्यर्थः। तत् आग्नमहश्राद्धिवषयम्। तस्य दश्रश्राद्धात्मागेव वैश्वदेविधानेन
श्राद्धान्ते श्राद्धिशिष्टेन वैश्वदेवायागात्। दर्शश्राद्धात्मागेव वैश्वदेवाविधिश्च तेनैवाग्निमतो दर्शितः।

पक्षान्तं कर्म निर्वर्त्य वैश्वदेवं च सामिकः। पिण्डयज्ञं ततः कुर्यात्तताऽन्वाहार्यकं बुधः॥ इति । पक्षान्तं कर्म अग्रचन्वाधानम् । अन्वाहार्यक अमा-वास्याश्राद्धम् । एवश्र्व साग्निकामावास्याश्राद्धात्प्रागेव वैश्व देवार्थे पृथगेव पाकः अन्यत्र तु न पृथक् पाकानियम इति मन्तव्यम् । येपां तु स्वगृह्ये वैश्वदेवं कृत्वा श्राद्धं कर्तव्यमिति वचनमस्ति तेषामपि वैश्वदेवार्थे पृथगेव पाकः । वैश्वदवार्थे पृथवपाके कृतेऽपि पित्रथपाकादेव भोजनम् ।

प्रदक्षिणमनुत्रज्य भुझीत पितृसेवितम् । इति याज्ञवल्क्यस्मरणात् । अनेन पितृसेवितमेव भुझीत नान्य-दिति नियम्यते तथा पितृसेवितं भुझीतैव नोपवसेदिाते च निय-म्यते । अत एवाभोजने दोषमाह देवलः--

श्राद्धं कृत्वा तु यो विमो न भुङ्के च कथंचन ।
देवा हव्यं न गृह्णान्ति कव्यानि पितरस्तथा ॥
एतच पितृसेवितभोजनं सर्वविधात् पितृसेवितात्किञ्चितिकञ्चिदुपादाय कर्तव्यम् । तथाच मत्स्यपुराणं—

ततश्च वैश्वदेवान्ते सभृत्यसुतवान्धवः ।
भुजीतातिथिसंयुक्तस्सर्वे पितृनिपेवितम् ॥
यद्यपि स्नुन्न तथाऽपि शेपभोजनस्थावश्यकत्वात् सर्वमेव पितृसेवितं छेशतो भोक्तव्यम् । अत एवापस्तम्वः—
'सर्वतस्समवदायोत्तरेण यजुपा शेपस्य ग्रासावरार्धे प्राश्नीयात्'
इति । 'प्राणे निविद्योऽमृतं जुहोमि ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वाय' इत्युत्तरं यजुः । अनेन यजुपा यथासामथर्चे सर्वऽмहारा Сна.—Vol V.

प्रकारात्रतः समवदायातृप्तेरश्रीयात् । असामर्थ्ये प्रासमात्रं प्राश्रीयादित्यर्थः । एवमुक्तं शेषभोजनावश्यकत्वं निमन्त्रित ब्राह्मणैः श्राद्धशिष्टमन्निमिष्टैस्सहोपभुज्यतामित्युक्ते सति द्रष्ट्र व्यम् । विषेरेव तु श्राद्धशिष्टान्ने गृहीते अन्नान्तरं संपाद्य भोक्तव्यम् 'कृते श्राद्धे पुत्री नोपवसेद्गृहे' इति स्मरणात् । यत एव श्राद्धशिष्टान्नं इष्टेस्सह भुज्यतामित्युक्त एवायं शेषभोजनानियमः अत एव अनुज्ञापक्ष एव शेषभोजनिन्यममाह शातातपः—

> शेषमन्नमनुज्ञातं भुञ्जीत तदनन्तरम् । इष्टैस्सार्थे तु विधिवद्वद्धिमान् सुसमाहितः ॥

वुद्धिमानिति वदन् मांसभक्षणपितिषेषकशास्त्रवलावलिवारणेन भोजपाभोजये निर्धार्य पृष्टात्तिनितृत्ती कर्तन्ये इति द्र्शयित । तेन पापमांसादिकं पितृसेवितमपि अन्वाधानदिने कृता-न्वाधोनन न भक्षयितन्यं, 'अमापमांसं व्रतं व्रतयेत्' इति श्रुद्धा प्रतिपेधात् । अकृतान्वाधानेनानिश्चना च पञ्चद्रया-मपि पितृसेवितं मांसं 'भुजीत पितृसेवितम्' इस्रवंविधव-चनैर्विहितत्वाद्धक्षयितन्यम् । 'आसप्तमं कुलं हन्ति इस्रनु-वृत्तौ 'मांसादने पञ्चद्शी' इति पञ्चद्श्यां मांसभक्षणानिषे-धकवचनस्य रागप्राप्तमांसभक्षणविपयत्या वैधमांसभक्षणाप्र-तिषेधकत्वात् । यत्तु मधुमांसपायसादिकं द्रन्यं आपाढादिमा-सचतुष्ट्यादौ न भक्षयामीति सङ्कल्प्य तत्पालनितृष्टो व्रती पुरुषः तेनापि पितृसेवितं मधुमांसपायसादिकं भक्षयितव्यम् । कृतेऽपि
भक्षणे वैधत्वेन व्रतभङ्गाभावात् । तथाच वृहस्पतिः—
दैवे नियुक्तः श्राद्धे वा नियमं न विसर्जयेत् ।
निषिद्धं कुर्वतां दोपस्तद्वद्रैधमुकुर्वताम् ॥
मांसाशनस्य वैधत्वान्न व्रतच्युतिरश्चताम् ।

इति ।
नियमं 'परिविष्टं भुञ्जीरंस्तेऽपि वाग्यताः' इति स्पृत्युक्तम् ।
नियुक्तग्रहणं श्राद्धकर्तुरपि पदर्शनार्थं, वैधमकुर्वतां दोपहेतो 
रूभयत्र समानत्वात् । यत्तु स्मृयन्तरं—

मधुमांसनिवृत्तानां श्राद्धकर्माणि कुर्वताम् । पात्रस्थगन्धमाघ्राय पितॄणामनृणो भवेत् ॥

इति, तत् महाजनपरिग्रहाभावेन मूळपमाणाननुमापकत्वादुपेक्ष-णीयम् । केपांचित्परिग्रहेणापि समूळत्वे वानप्रस्थयतिब्रह्मचाः रिविषयत्वात् न वार्हस्पत्यवचनविरोधः । यतश्चोभयथा विरोधः परिहारसम्थनं देवस्वामिना कृतम् । एवमेव पशुयागादाः-वपि न मांसभक्षणे व्रतभङ्गः । यदाह वृहस्पतिः—

कतौ श्राद्धे तदङ्गत्वाद्विप्राज्ञाभङ्गतो वृतः ।
भक्ष्यत्वादनुयोगेऽपि खादन् मांसान्यपि त्रती ॥
रोगेण युक्तो विधिवद्धतं विषवृतस्तथा ।
मांसमद्याचतुर्ष्वेषा परिसङ्ख्या प्रकीर्तिता ॥
इति । दृतः मधुपर्कादौ विषवृतः । रोगेण युक्तः दीर्घरोगेण

ाह—'अनुज्ञातो गृह्यान् वाल्वृद्धांश्च परितोष्य भुञ्जीत' इति । गृह्यान् गृहे स्वानुज्ञया वर्तमानान् । चश्च्दो भिगन्यादेः परिग्रहार्थः । अत एवादिपुराणम्— भिगन्यो वान्धवाः पूज्याः श्रादेषु च सदैव हि । दारिद्रचोपहता दीनाः भिन्नाङ्गाश्चाधिकाङ्गुळिः ॥ वृद्धाजातविरक्ताश्च व्याधिभारपपीडिताः । एते भोजनमईन्ति भोक्तुस्सर्वत्र सर्वदा ॥ विन्दमागधम् तश्च तौर्यत्रिकविदस्तथा । अलब्धलाभाः श्रादेषु नाशयन्ति महद्यशः ॥ तस्मात्तेऽपि विभक्तव्याः स्वकळ्त्रं विभज्यता । इति । भोक्तः सम्पन्नस्य गृहे इति शेषः । कळत्रहग्रणं पुत्रा-

देरिप पदर्शनार्थम् । अत एव वृहस्पतिः— एवं देवान् पितृंश्चैव तर्पयित्वा द्विजोत्तमः । पुत्रमित्रादिसहितो गृहस्थो भोक्तुमहिति ॥

इति । दातृभोक्त्रोर्द्वयोरापि नियमान्तरमाह स एव— तां निशां ब्रह्मचारी स्थाच्छ्राद्धभुक्काद्धकृत्सह । अन्यथा वर्तमानों तु स्यातां निरयगामिनौ ॥

मत्स्यपुराणेऽपि— पुनर्भोजनमध्वानं यानमायासमैथुनम् ।

श्राद्धकुच्छाद्धभुक्चैव सर्वमेतद्विवर्जयेत् ॥

स्वाध्यायं कलहं चैव दिवास्वापं तथेच्छया।
इति । श्राद्धभोक्तारं प्रसाह यमः—
पुनभंजिनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम् ।
सन्ध्यां प्रतिग्रहं होमं श्राद्धभुक्त्वष्ट वर्जयेत्॥
होमं स्वयं न कुर्यात्तु अन्यमेव तु कारयेत्।

यथाऽऽह कात्यायनः—

स्तके च प्रवासे च अशक्तौ श्राह्मभोजने।

एवमादिनिमित्तेषु याजयेन्न तु हापयेत्।।

इति । हावयेदिति यद्गोभिलादिभिरप्युक्तं तदेवमादिनिमित्तेषु
याजयेदित्यर्थः। होतुरन्यस्थालाभे भविष्यपुराणेऽभिहितं—
दश्चतः पिवेदापो गायत्रचा श्राद्धभुग्द्विजः।
ततस्सन्ध्यामुपासीत जपेच जुहुयादिप।।
अन्येऽपि भोकृनियमाः निमन्त्रणप्रकरणोक्ताः इहाप्यनुसन्धेन्याः। एवं श्राद्धं कुर्वतः फलमाह हारीतः—
कृत्वाऽनेन विधानेन चतुरो लभते वरान्।
धनमन्नं सुतानायुर्ददेते पितरो भुवि॥
याज्ञवल्क्योपि—

आयुः व्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च । प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नॄणां पितामहाः ॥ इति ॥ इति स्मृतिचन्द्रिकायां पिण्डप्रतिपत्त्यादिविपयाणि समाप्तं च पार्वणश्राद्धाविधानं अथ यथाशक्ति पार्वणानुष्टानविधिः. तत्र शातातपः—

यथाकथित्रित्यानि कुर्यादिन्दुक्षयादिषु ।
पात्रद्रव्यादिसम्पत्मु सर्वकामफलं लभेत् ॥
अमावास्यादिकालेषु चोदिनानि नित्याधिकाराणि पार्वणश्राद्धादीनि पात्रद्रव्यादिसम्पत्त्यलाभेऽपि यथाकथित्रत् कुर्यात् यथाशक्ति कुर्यादिति पूर्वाधिस्यार्थः । तत्र पात्रासम्पत्तौ देवलेनोक्तं-

एकेनापि च विषेण पट्टिण्डं श्राद्धमाचरेत्।
पड्घ्यान् दापयेत्तस्मै पड्सचो दद्यात्तयाऽऽसनम्॥
पिता भुक्के द्विजकरे मुखे भुक्के पितामहः।
प्रिपतामहस्तु तालो च कण्ठे मातामहस्स्मृतः॥
प्रमातामहस्तु हृदये वृद्धो नाभौ तु संस्थितः।

इति । वृद्धः प्रमातामहस्य पिता । अत्र वसिष्ठः——
यद्येकं भोजयेच्छ़ाद्धे दैवं तत्र कथं भवेत् ।
अन्नं पात्रे समुद्धृत्य सर्वस्य प्रकृतस्य च ॥
देवतायतने कृत्वा ततक्ष्राद्धं प्रवर्तयेत् ।
प्रास्येदग्रौ तदन्नं तु दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे ॥

इति । देवतायतनं वैश्वदैविकत्राह्मणोपवेशनस्थानम् । तत्र त्राह्मणार्चनात्पूर्वे स्थण्डिले विश्वान् देवानावाह्यासनकल्पना-दिधूपद्पाच्छादनान्तमाराधनं कृत्वा पश्चात् पित्रर्थमुपविष्टं त्राह्मणमभ्यर्च्य अन्नपरिवेषणकाले प्रकृतस्य श्राद्धार्थं सम्पा- दितस्य सर्वस्य सम्वन्धि किञ्चिद्तं पात्रे समुद्धृत्याभिघा-र्याराधितस्थाने पुरतो निधायात्रत्यागकाले पूर्वमेतद्त्रं विश्वान् देवानुद्दिश्य त्यक्त्वाऽनन्तरं आद्धं प्रवर्तयेत् । पितृनुद्दिस्य ब्राह्मणस्य पुरतः परिविष्टमन्नं त्यजेदित्यर्थः । एकस्यापि ब्राह्म-णस्यालाभे देवलेनोक्तं—

पात्राभावे परं कृत्वा पितृयज्ञविधिं नरः।
निर्दिश्याप्यत्रसुद्धृत्य यत्र पात्रं ततो गतिः॥
निधाय वा दर्भवदूनासनेषु समाहितः।
भैषानुत्रैषसंयुक्तं विधानं प्रतिपादयेत॥
पात्राभावे क्षिपेदग्नौ गवे दचादथाप्सु वा।
न तु प्राप्तस्य लोपोस्ति पैतृकस्य विशेषतः॥

अस्यार्थः—-पात्राभावेऽनुकल्पतयोक्तविष्रस्याभावे पितृयज्ञविधिं
पिण्डपितृयज्ञधर्मकमशौकरणं परं केळवं छत्वा अवावास्यायाः
मन्नं भाजनादाबुद्ध्य निर्दिश्य चतुर्थ्यन्तशब्देन देवान् पितृनुद्दिश्य उद्धृतमन्नं त्यक्त्वा यत्रात्यन्तानितदूरे पात्रळक्षणान्वितो
वित्रोस्ति, तत्र नीत्वा तस्मै तदन्नं समर्पयेत्। यद्वा—पितृयज्ञधर्मकमग्नौकरणं कृत्वा दर्भवदून् कुश्मयान् वित्रप्रतिनिधीन् वदूनसन्तालपपिरमाणानासनेषु संस्थाप्य देवे क्षणः
क्रियतां श्राद्धे क्षणः कियतामिस्यादिपैषसंयुक्तमों तथेत्याद्यनुभैषसंयुक्तं कृत्स्नं श्राद्धविधानं कृत्वा देवपित्रर्थं त्यक्तमन्नं
पूर्ववत्पात्रलणयुक्ताविषेभ्यः प्रतिपादयेत्समर्पयेत्। अतिदृरस्थे

तु पात्रे पक्षद्वयेऽपि त्यक्तमन्नमश्रौ क्षिपेत् । अथवा गवे भक्षः णार्थे पयच्छेत् । नद्याद्यदके वा क्षिपेत् । न तु पात्राभाव-मात्रेण कर्मणो छोपः कार्य इति । पक्षद्रव्यसम्पादनास-म्भवे तु सुमन्तुः—

> पाकाभावेऽधिकारस्स्याद्धिप्रादिनां नराधिष । अपर्वानां महावाहो विदेशगमनादिभिः ॥ सदा चैव तु श्रूद्राणामामश्राद्धं विदुर्वुधाः । आत्मनो देशकालाभ्यां विषमे समुपागते ॥ आपद्यनमौ तीर्थं च प्रवासे पत्रचसम्भवे । चन्द्रसूर्यमहे चैव दद्यादामं विशेषतः ॥

इति । विश्रादीनां त्रैवार्णिकादीनां पत्रीरिहतानां विदेशगमना-दिभिश्च कारणैः पाकसम्पादनासम्भवे आमश्राद्धे अधिकारः स्यात् । चन्द्रसूर्यग्रहेऽपि यस्य पाकासम्भवः स आमं दद्यात्। यस्य वा भोक्तुर्वाह्मणस्यालाभः सोप्यामं दद्यात्। शूद्रस्तु सर्वश्राद्धेषु पार्वणविधानेनाममेव दद्यात् । तथाच मार्कण्डेयः—

सर्व श्राद्धं तथा कार्य श्रुद्रेणाप्येवमेव तु।

मन्त्रवर्ज तु श्रुद्रस्य सर्वमेवं विधीयते।

एवमेव पार्वणविधिनैव। तथाच प्रचेताः—

स्त्री श्रुद्रस्त्वपचश्चैव जातकर्मणि चाष्यथ।

आमश्राद्धं तदा कुर्याद्विधिना पार्वणेन तु॥

स्वयं पचतीति स्वपचः। वायुपुराणे—

न पक्वं भोजयेद्विपान् सच्छूद्रोपि कदाचन । भोजयेन्वश्नतां पापं तस्यापि पभवेत्सताम् ॥ सतां शूदास्रभोजने भोक्तृणां शूद्रस्य च पापं भवेत् । पुनस्सच्छूद्र इसपेक्षिते व्याघः-

> संस्कृतायां तु शूद्रायां ब्रह्मवीर्यसमुद्भवः । स्वकर्मनिरतश्चेव सच्छुद्रः संप्रकीर्तितः ॥

उश्चनसा तु लब्धकीतादिपक्वान्नसद्भावेऽप्यामश्राद्धमेव द्विजैः कार्यमित्युक्तं-

अपत्रीकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला। सिद्धान्नेन न कुर्वीत आमं तस्य विधीयते ॥ सिद्धान्नेन कार्यान्तरार्थं यथाकथाश्चित्सिद्धान्नेन । अपन्नीका-दिग्रहणं पाकसामग्रचादिरहितपुरुषोपलक्षणार्थम् । अत एव जमदाग्नः--

न भवेद्यस्य सामग्री दारा वा गृहमेव वा। आमश्राद्धं प्रकुर्वीत वृद्धो वालश्च यो भवेत् ॥ पाकसामग्रीसद्भावे कस्यचिदामश्राद्धं कर्तव्यमित्याह स एव-यावत्स्यात्राग्निसंयुक्तः उत्सन्नाग्निरथापि वा । आमश्राद्धं तदा कुर्याद्धस्तेऽग्नौकरणं भवेत् ॥ पक्वेन श्राद्धं क्वचिदावश्यकामित्याह हारीतः— श्राद्धविद्ये द्विजातीनामामश्राद्धं मकीर्तितम् । अमावास्याद्यानियतं माससंवत्सराहते ॥ SMRITI CHA.—Vol. V.

अनेन मासिकमाब्दिकं च श्राद्धमवश्यं पक्वान्नेन कार्यामिति वचोभङ्गचोक्तमिति मन्तव्यम् । यत्पुनर्जमदिम्निनोक्तं—

श्राद्धज्ञः श्रद्धया श्राद्धं श्राद्धकाले यथाविधि ।
पक्षेत्र वार्शश्रेतेनापि नूनं कुर्यात्पितुस्सुतः ॥
इति, तत् मासिके सांवत्सिरिकेऽपि सर्वथा पक्ष्वान्नासिद्धौ आ
मद्रव्यविधानार्थमिति न पूर्वोक्तजमद्गिवचनेन गतार्थम् ।
आमश्राद्धे विशेषमाह व्यासः—

आमं तदनु कौन्तेय दद्यादनं चतुर्गुणम् ।
सिद्धाने तु विधिर्यस्त्यादामश्राद्धेऽप्यसौ विधिः ॥
आवाहनादि सर्वं स्यातिषण्डदानं च भारत ।
दद्याद्यच द्विजातिभ्यः शृतं वाऽशृतमेव वा ॥
तेनाशौकरणं कुर्यातिषण्डांस्तेनैव निर्वषेत् ।
अन्नमामरूपं पुरुषापेक्षया चतुर्गुणं दद्यादित्यर्थः । अग्नौकरणमत्र पाणावेव,

आमश्राद्धं यदा कुर्याद्विधिज्ञः श्राद्धदस्तदा ।

हस्ते ऽग्नौकरणं कुर्याद्वाह्मणस्स्विधानतः ॥

इति तेनैवोक्तत्वात् । पदात्रिंशन्मतेऽपि—

आमश्राद्धं यदा कुर्यात्पिण्डदानं कथं भवेत् ।

गृहपाकात्समुद्ध्य सक्ताभिः पायसेन वा ॥

इति । पिण्डदानं भवेदिति शेषः । आमद्रव्यगृहपाकसक्तुपायसेषु यथालाभं व्यवस्था । एतच्चामश्राद्धं पूर्वोक्ते कार्य,

'आमश्राद्धं तु पूर्वा हैं वि शातातपस्मरणात् । यत्तु तेनै-वोक्तं—

मध्याह्नात्परतो यत्तु कुतपस्समुदाहृतः । आममात्रेण तत्रैव पितॄणां दत्तमक्षयम् ॥ इति, तत् श्राद्धकर्तुः आमश्राद्धविषयमित्यपरार्केण साधितम् । आमद्रव्यासंभवे तु व्यासेनोक्तं--

द्रव्याभावे हिजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मि ।
हेमश्राद्धं प्रकुर्वीत यस्य भार्या रजस्वला ॥
अत्राप्यामश्राद्धविशेषो यथासम्भवमनुसन्धेयः । आमश्राद्धे
हेमश्राद्धे च भोजनप्रयुक्ताषोक्षनकमीदीनां 'यथासुखं जुपध्वं तृप्तास्स्थ' इत्यादीनां च द्वारकार्यलोपानिवृत्तिरवगन्तव्या । केषु चिन्मन्त्रेषृहोध्येवमवगन्तव्यः । तथाच मरीचिः—

आवाहने स्वधाकारे मन्त्रा ऊह्या विसर्जने । अन्नकर्मण्यनूह्यास्स्युरामश्राद्धविाधिः स्मृतः ॥

आवाहने आवाहनमन्त्रे । 'पितॄन् हिवषे अत्तवे' इसत्र अत्तव इति पदस्थाने स्वीकर्तव्य इत्यूहः कार्यः । स्वधाकारे 'नमो वः पितर इषे' इस्रादिमन्त्रे इष इति पदस्थाने आम द्रव्यायेत्यूहः कर्तव्यः । विसर्जने विपविसर्जनमन्त्रे 'वाजे-वाजे' इत्यादिके तृप्ता इति पदस्थाने उद्धत्य आमेन तर्पयन्त इत्यूहः कार्यः । अन्नकमिणि ब्राह्मणाङ्गृष्ठनिवेशनादौ 'विष्णो हव्यं रक्षस्व' इत्यादयो मन्त्रा अनूह्यास्स्युः । आमश्राद्धविधिस्स्मृतः इत्यामश्राद्धग्रहणं हेमश्राद्धोपलक्षणार्थम् । हेमद्रव्यालाभेऽपि स्मृत्यन्तरोक्तं—

> तृणानि वा गवे दद्यात्पिण्डान्वाऽथापि निर्वपेत्। तिलोदकैः पितृन्वाऽथ तर्पयेत्स्नानपूर्वकम्।। अग्निना वादहेत्कक्षं श्राद्धकाले समागते। तस्मिश्चोपवसेदिह जपेद्या श्राद्धसंहिताम्।।

इति । अत्रापि यथासम्भवं व्यवस्था । अङ्गसम्पादनास-म्भवेऽपि स्टल्यन्तरोक्तं—

> अङ्गानि पितृयज्ञस्य यदा कर्तुं न शक्तुयात् । स तदा वाचयेद्रिपान् सकला सिद्धिरस्त्विति ॥

पितृयज्ञस्य श्राद्धस्य सकला सिद्धिः सकलाङ्गसिद्धिरिह्त्विति भवन्तो ब्रुवन्तु इति प्रार्थनेति । निमन्त्रितान् विपान् स-कलाङ्गसिद्धिरस्य श्राद्धस्यास्त्विति वाचयेदित्यर्थः—विस्मृत \* पार्वणानुष्ठानासम्भवे तु व्यासेनोक्तंः—

सक्ताग्नेः पार्वणं नैव नैकोद्दिष्टं सिषण्डनम् । अत्यक्ताग्नेस्तु पिण्डोक्तिस्तस्मात्सङ्गरूप्य भोजयेत् ॥ अयमर्थः—त्यक्ताग्नेरिविधिनोत्स्रष्टाग्नेः पार्वणैकोद्दिष्टसिषण्डीक-रणात्मकश्राद्धकर्मणि नैवाधिकारः । पिण्डोक्तिः श्राद्धं क-र्तव्यमित्युक्तिः असक्ताग्नेः त्यक्ताग्निव्यतिरिक्तस्यैव अस-

<sup>\*ा</sup>विस्तृतः

क्तांग्रेरेव श्राद्धाधिकार इति यावत् । तस्मात्त्यक्ताांग्रेरेव सङ्क रूप्य भोजयेत् । सङ्करणविधानेन श्राद्धं कुर्यादिति ॥

सङ्करपविधानस्य पार्वणविधानात्को भेद इत्यपेक्षिते स एवाह—

सङ्कर्षं तु यदा कुर्यात्र कुर्यात्पात्रपूरणम् ।
नावाहनाग्नौकरणं पिण्डांश्रीत्र न दापयत् ॥
पात्रपूरणमध्यदानम् । आवाहनस्य समन्त्रकस्य निषेधः, नत्वावाहनमात्रस्य \* तदभावे देविपतृसान्निध्याभावात् । ततश्रावाहनमन्त्रमनुक्त्वेव पुरूरवाद्रवसंज्ञकान् विश्वान् देवान्
आवाह्यामीत्येतावन्मात्रमुक्त्वा देवावाहनं कार्यम् । पित्राद्यावाहनेऽप्येवमेव । पिण्डांश्रैवेत्यत्र चैवशब्देन उच्छिष्टपिण्डस्थापि निषेधः । अत एव स्मृत्यन्तरे—

सङ्कर्षं तु यदा श्राद्धं न कुर्यात्पात्रपूरणम्। विकिरं च न दातव्यम् इति स्पष्टमुक्तम्।

एवमनुकल्पानुष्ठानेऽपि शाठ्याभावे सति मुख्यकल्पानुष्ठान-फर्छ भवति । तथा च स्मृत्यन्तरं—

श्राद्धानुकरुपं यः कुर्याज्ञात्यवस्थाद्यपेक्षया । श्राद्धांशे सर्वमाप्नोति मुख्यकरूपफल्लं नरः ॥ इति । श्राद्धांशे श्राद्धपथानांशे ब्राह्मणभोजनमात्रे पिण्डपदा

स्वरूपस्य.

नमात्रेऽपि वा कृते, अङ्गांशे यथाशाक्ति कतिपयानुष्ठानेऽपि कृत इत्यर्थः ॥

इति स्मृतिचन्द्रिकायां यथाशक्तिपावणानुष्ठानाविधिः

एवं प्रतिमासं कर्तव्यं पार्वणश्राद्धमुक्तम् अथ प्रतिसंवत्सरं कर्तव्यं सांवत्सरिकश्राद्धमुच्यते । अत्र लोकाक्षिः—

श्राद्धं कुर्यादवश्यं तु प्रमीतिपितृकस्त्वयम् ।

इन्दुक्षये मासिमासि दृढौ प्रसब्दमेव च ॥

स्वयंग्रहणमादरार्थं न पुनः पुत्रशिष्यत्विगादिनिवृत्त्यर्थम् ।
यजमानस्य पितः असावेतते तत इसन्यकर्तृकपिण्डिनिर्वपणदर्शनात् । असावेतते तत इति मन्त्रेण यजमानस्य पित्रे
ऋत्विगादिः पिण्डान् दद्यादिति । तत्रामुकगोत्रामुकशमेनेतत्ते तत इति मन्त्रमुक्तवाऽमुकगोत्रायामुकशमेणे यजमानस्य
पित्रे असावेतत्ते, इस्यं पिण्डो न यजमानयजमानस्य ।
स्मृत्यन्तरे यजमानस्येत्युक्त्वा वार्हिषि पिण्डस्थापनिमिति विशेषोऽवगन्तव्यः । एतच्चान्यकर्तृकत्वं यजमानस्यासामर्थ्ये
गुरुतरकार्यान्तरव्यग्रत्वेन कालातिपत्तिविषये वा द्रष्टव्यम् । प्रसव्दं श्राद्धं कथं कर्तव्यमिस्रपेक्षिते जातूकर्णः—

पितुः पितृगणस्थस्य कुर्यात्पार्वणवत्सुतः । प्रत्यब्दं प्रतिमासं च विधिर्ज्ञेयस्सनातनः॥ पितृगणस्थः सिपिण्डितः तस्य प्रत्यब्दं प्रतिमासं च पार्वणः वदााब्दिकं मासिकं च श्राद्धं स्रुतो स्ताहे कुर्यादिसर्थः। एतदुक्तं भवति—-यथा अमावास्याश्राद्धे अर्ध्यदानादे। पितृ-पितामहपितामहानां त्रयाणामुद्देशः तथा पितुराब्दिकश्रा-द्देऽपि त्रयाणामुद्देशः कार्यः। इति।

दर्शवत्स्यात् त्रयोदेशः सिपण्डीकरणे कृते । इति । प्रति-मासं चेति तावत्—

'तान्येवतु पुनः कुर्यात्' इति वचनात् सिपण्डीकरणाः दूर्ध्वमिप प्रथमसंवत्सरे क्रियमाणानुमासिकेषु पार्वणवित्रदे-वताकं कुर्यादिति विधानार्थमुक्तमिति मन्तव्यम्। न च वाच्यं-

पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा श्रुवम् । इति वचनात्पितृमृतामहे मातामहादीनामपि श्राद्धं कार्यमिति । यदाह पारस्करः—

पितुर्गतस्य देवत्वमौरसस्य त्रिपूरुपम् । इति । देवत्वं गतस्य सपिण्डीकरणेन पितृत्वं पाप्तस्य । त्रिपूरुपग्रहणं पट्पुरुपिनवृत्त्यर्थं । तेन मृताहे मातामहश्राद्धं न कार्यम् । कात्यायनोपि—

कर्षूसमन्वितं मुक्त्वा तदाद्यं श्राद्धपोडशम् । प्रत्याब्दिकमशेषेषु \* पिण्डास्स्युपडिति स्थितिः ॥ इति । कर्षूसमन्वितं सपिण्डीकरणम् । अनेनार्थात्कर्षूसमन्वि-

<sup>\*</sup> प्रताब्दिकं च शेषेषु.

तादिषु मातामहश्राद्धं न विद्यत इत्युक्तम् । सङ्ग्हकारस्तु— पितृमृताहे मातामहादिश्राद्धं न कार्यमिति न्यायेनैवोपपा-दयति—

याज्ञवल्क्येन कालस्तु अमावास्यादिनोदितः ।
अविशेषेण पित्र्यस्य तथा मातामहस्य च ॥
युगपच स विज्ञेयो वचनाद्रक्ष्यमाणकात् ।
कालभेदेन तन्त्रं स्यादेशभेदेन चैव हि ॥
तस्मात्तन्त्रविधानातु यौगपद्यं प्रतीयते ।
अमावास्यादिकालेषु तद्ज्ञेयं न मृतेऽहिन ॥
अमावास्यादिकालेषु कालैकत्वात्सहिक्रया ।
मृताहिन तु तद्भेदान्न युज्येत सहिक्रया ॥ इति ॥

प्रथमऋोकस्यायमर्थः — अमावास्यादिना

'अमावास्याऽष्टका वृद्धिः कृष्णपक्षोऽयनद्वयम्' इसादिवचेनन श्राद्धकालः अविशेषेण सामान्येन पित्र्यस्य पितृश्राद्धस्य मातामहसम्बन्धिश्राद्धस्य च याज्ञवल्क्येनोदित इति ।

युगपच स विज्ञेय इति पादस्यायमर्थः—स याज्ञवल्क्येनो-दितः कालः पिण्डिपतृयज्ञद्शिश्राद्धयोरिव न भागक्रमेण। किन्तु पितृश्राद्धमातामहश्राद्धयोर्युपदेकदा भागक्रममन्तरेणैव ज्ञेय इति । ननु—कालविधायके पूर्वोक्तवचने युगपदादि-पदाभावात्कथमेवमवगितरित्याशङ्कयोक्तम्—वचनादृक्ष्यपाणका दिति । तस्यायमर्थः —यद्यपि न कालविधायकात्पूर्वोक्तवचना-देवमवगतिः तथाऽपि —

मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वैश्वदेविकम्।
इत्यस्मिन्नेव श्राद्धप्रकरणे वक्ष्यमाणाद्यचनादेवमवगतिभेविष्यती
ति। नन्वस्माद्षि वचनात्कथं यौगपद्यावगति।रिसाशङ्कच कालभेदेनेसादिना समर्थयते स्पष्टायोऽयंश्लोक इति। एवञ्च —यत्र
पैतृकस्य मातामहश्राद्धस्य चामावास्यादिकाले यौगपद्यं प्रतीतं
तत्रैवानयोः समानतन्त्रत्वं न पुनर्मृताह इसाह—

अमावास्यदिकालेषु तत् ज्ञेयं न मृतेऽहानि। इति । मृतेऽहानि यौगपद्यस्याप्रतीतेरित्यभिषायः । कथं पुन यौंगपद्यस्यामतीतिर्मृताह इत्याशङ्कचाह-अमावास्यादिकाले ष्वित्यादि । तस्यायमर्थः — अमावास्यादिकालेषु पैतृकमातामह-श्राद्धयोरिवशेषेण प्राप्तयोः कालैकत्वादेकस्मिन्नेव कालभागे कर्तव्यत्वावगमात्समानतन्त्रता युज्यते । मृताहे तु प्रतिपुरु-षमायुः प्रमाणभेदात्पितृपातामहयोभिन्नकालत्वान्मातामहश्राद्धस्य पितृमृताहो न काल इति, तद्भागक्ष्पकालेक्यस्य दूरोत्सारितत्वा-त्तिवन्धेनानयोस्समानतन्त्रताऽत्यन्तं न युज्यत इति । अनेनैव न्यायेन मात्रादिश्राद्धस्यापि पितृमृताहो न काल इति, तत्र तस्य प्राप्यभावात् । पितृमृताहे केवलपितृपितामहप्रपितामहा-नामेव देवतात्वं, न पुनस्सपत्नीकानामिति मन्तव्यम्। यद्यप्यनेनैव न्यायेन पितृमृताहः पितामहश्राद्धस्यापि न कालः, मातृमृताहश्च SMRITI CHA.—Vol V.

पितामहादिश्राद्धस्य न कालः, तथाऽपि पार्वणवदिति वचनात् पितामहपितामहयोरपि पितृमृताहे, पितामहीप्रपितामह्योरपि मातृमृताहे देवतात्वं न तु न्यायत इति सर्वमनवद्यम् । यदा पितु-स्तांवत्सिरिकश्राद्धकालः, मातुस्तांवत्मरिकश्राद्धकालश्च देवा-देको जातः तदाऽपि न सपत्रीकं पितृसांवत्सिरिकश्राद्धम् । किन्तु, मातापित्रोमरणपौर्वापर्यानुसारिक्रमेण तयोः सांवत्सारिक-श्राद्धयं विप्रानिमन्त्रणादितद्विसर्जनान्तं पृथगेव कार्यम् । यदा तु मातापित्रोर्युगपन्मरणे पौर्वापर्यम् इतं, तदा पूर्व पितुस्तां-वत्सिरिकं कृत्वा पश्चान्मातुस्तांवत्सिरिकश्राद्धं कार्यं पितुर्धुख्य त्वात् । एवम्भूतविषये श्रात्वादिसांवत्सिरिकश्राद्धदिनैक्ये श्रान्वात् ज्येष्ठादिक्रमेण पृथगेव कार्यम् । यत्तु प्रचेतसांकं ज्येष्ठादिक्रमेण पृथगेव कार्यम् । यत्तु प्रचेतसांकं —

नैकः श्राद्धयं कुर्यात्समानेऽहानि कुत्रचित्। इति, तदेकस्मिन्नेव श्राद्धे पुनःपुनः श्राद्धं न कुर्यादिसेवंपरम्। तेन नानानिमित्तकानेकश्राद्धमेकस्मिन्नहनि कुर्वतो न प्रचेतसो वचनविरोधः। यतु लेकाक्षिणोक्तं—

मृतेऽहाने समासेन पिण्डिनिवेषणं पृथक् ।
नवश्राद्धं च दम्पसोरन्वारोहण एव तु ॥
इति, अनेनापि न मृताहे सपत्नीकं श्राद्धमुक्तं \* येन पूर्वोक्तिवरोध
स्रयात् । किं तर्द्धनेनोक्तं ? उच्यते-दम्पत्योर्पृताहें क्ये समासेन संक्षेपेण पिण्डिनिवेषणं यथा द्वैपितृकश्राद्धे एकस्मिन्पिण्डे दृयोः पि-

<sup>\*</sup> पिण्डमुक्तं.

त्रोरमुकनाम्ने अमुकनाम्ने च इत्युद्धिश्येक एव पिण्डो दीयते तथेहाप्येकस्मिन् पिण्डे द्वयोमीतापित्रोरमुकायामुकाये चेत्युद्देशं कृत्वा एक एव पिण्डो देयः। ब्राह्मणाश्चायुग्माः पिण्डदाः नवदेव द्वावेवोद्धिश्य भोजियतव्याः। पिण्डानिवेपणग्रहणस्य श्राद्धोपलक्षणपरत्वात्। एवं चैतच्छ्राद्धमनेकोद्देश्यसाहित्यरूप श्राद्धोपलक्षणपरत्वात्। एवं चैतच्छ्राद्धमनेकोद्देश्यसाहित्यरूप श्राद्धावालिङ्गात्पार्वणधर्मकं तन्त्रेण कार्यम्। नवश्रादं तु दम्पत्योः पृथकार्यम्। ततश्चैकोद्दिष्टरूपं श्राद्धद्वयं प्राग्द्वादशाः हान्नवश्राद्धदिनेषु पितुर्मातुश्च कार्यम्। एवमुक्तविधं सांवत्सिरिकश्रादं नवश्रादं चैकचिद्यामन्वारोहणे मात्रा कृते कर्तव्यम्। नान्यत्रेत्यवधारियतुमन्वारोहण एवेत्युक्तम्। यत्तु स्मृत्यन्तरं—

एकचिक्षां समारूढौ दम्पती निधनं गतौ ।
पृथवछाद्धं तयोः कुर्यादोदनं च पृथवपृथक् ॥
इति, ओदनं ओदनपिण्डः तदेतन्नवश्राद्धमात्रविषये योजयेत्।
प्रसब्दं तद्येषामेकोदिष्टविधानेनैव मासिकमाब्दिकं च श्राद्धं
मातापित्रोमृताहे भेदेनोदितं तिह्यपयिमिति न पूर्वोक्तसांवत्सिरकश्राद्धविशेषेण सहास्यापि विरोधः । यत्पुनभृगुणैव—

पत्यव्दं च इत्युक्तवाऽनन्तरमुक्तं नवश्राद्धं युगपत्तु समा पयेत् । इति, तस्यायमर्थः —

मातापित्रोमृताहैक्ये मात्रा चैकचियन्वाहरोहणे कृते सति पितुर्नवश्राद्धं चैककालमेकपाकेन (पाकाभावस्येव?) तन्त्रेण

<sup>\*</sup> श्राद्धपर इत्यधिकं.

प्रधानात्पूर्वाङ्गकलापं कृत्वा प्रथमं पित्रे पश्चान्मात्रे च श्रादं कृत्वा पाश्चात्याङ्गकलापं च कृत्वा तन्त्रेण कुर्यादिति । अने-कमात्मिरेकचियामन्वारोहणे कृतेऽप्येवमेव । पितुरनन्तरं सा क्षान्मातुस्तदनन्तरमुपमात् चु ज्येष्ठादिक्रमेण नवश्चादं कुर्यात् तथाच स एव—

एककाले गतासूनां बहूनामथवा हयोः।
तन्त्रेण श्रपणं कृत्वा कुर्याच्छ्राद्धं पृथकपृथक् ॥
पूर्वकस्य सतस्यादौ हितीयस्य ततः पुनः।
तृतीयस्य ततः कुर्यात्सिन्निपातेष्वयं क्रमः॥

इति । श्रपणं पद्यान्नपाकः पूर्वकस्य मुख्यस्य द्वितीयस्य मुख्यापेक्षा जघन्यस्य तृतीयस्य जघन्यतरस्येखर्थः । भिन्नचि-सामन्वारोहणे तु सर्व पृथगेव कार्यम् । एवमुक्तविधिष्वन्यतम-विधिना यथोक्तव्यवस्थानुसारिणा मृताहश्राद्धमवश्यं कर्तव्यम् । तथाच काष्णीजिनिः—

उपरेषु यथा क्षिप्तं वीजं न प्रतिरोहित ।
तथाच तद्भवेत्तेषां यन्न दत्तं मृतेऽहीन ॥
एतेन मृताहे अन्नमवश्यं दातव्यिमत्यिभिप्रायः । 'तच्च पार्वणवत्
स्मृतम्' इति जातूकणीदीनां वहुतराणां पक्षः । 'एकोिदृष्ट विधानेन' इति याज्ञवल्क्यादीनां वहूनाम् । अतएव सुमन्तुः—
कर्तव्यं पार्वणं राजन् नैकोिदिष्टं कथञ्चन ।

मुबहून्यत्र वाक्यानि मुनिगीतानि चक्षते ॥

अरपेतराणि राजेन्द्र एकोदिष्टं प्रचक्षते । इति । अत्र पार्वणपक्षे चक्षते प्रचक्षते धर्मशास्त्रज्ञाः । अरपेत-राणि बहूनि कतिपयानि वाक्यान्येकोदिष्टपक्षं प्रचक्षत इत्यर्थः । तेन एकोदिष्टपक्षं परिसज्य पार्वणपक्ष एव परिग्राह्य इत्याद स एव—

तस्माद्वचनसामध्यीत्पार्वणं स्यान्मृतेऽहनि ॥ इति । वचनसाध्योद्वद्वतराणां वचनानां सामध्योदित्यर्थः । अयमेवार्थो जैमिनिनाऽप्युक्तः—

'विप्रतिषिद्धधर्मसमवाये भूयसां स्यात्सधर्मत्वम्' इति । प्रत्यक्षश्रुतिभूलत्वात् जातूकण्यादिवचनान्येव वलवन्ति । प्रत्यक्षश्रुतिश्चेयं—'मासिमासि ऋताद्यतौ हेमन्तग्रीष्मवर्षासु प्रतिसंवत्सरे च देवाश्च पितरश्च सहासताम्' इति । प्रतिसंवत्सरे सताहे देवाश्च पितरश्च सहासताम् दिन्देवाः पितृपितामहप्रपितामहाश्च श्राद्धं भोक्तुं सह तिष्ठन्तिवसर्थः । अनया श्रुत्या सदैवं श्राद्धं कार्यं भृताह इत्युक्तम् । तस्मात्सर्वेरेव पार्वणपक्षो ग्राह्यः । पार्वणविधायकवचनैः एकोदिष्ठविधायकवचनानां वाधितत्वात् । अथवा कतिपयैरेव पार्वणपक्षः परिग्राह्यः । तथाच स्मृत्यन्तरम्—

पितुः पितृगणस्थस्य कुर्यातां दर्शवत्सुतौ । पत्यब्दं प्रतिमासं च विधिज्ञौ क्षेत्रजौरसौ ॥ एकोद्दिष्टवदितरे सुताः कुर्युरिति शेषः । अत एव सुमन्तुः — प्रसब्दं पार्वणेनैव विधिना क्षेत्रजौरसौ ।
कुर्यातामितरे कुर्यरेकोहिष्टं सुता दश ॥
उक्ता चैवं परस्परविरुद्धानां स्मृतीनां विषयभेदेन व्यवस्था—
श्रुतिद्वैयं तु यत्र स्यात्तत्र धर्मावुभौ समृतौ ।
स्मृतिद्वैथे तु विषयः कल्पनीयः पृथवपृथक् ॥
इति जाबालस्मरणात् । एवमेव विषयव्यस्था मातृमृताहेऽपीत्थाह कात्यायनः—

प्रत्यब्दं यो यथा कुर्यात्पुत्रः पित्रे सदा द्विजः।
तथैव मातुः कर्तव्यं पार्वणं वाऽन्यदेव वा ॥
यत् तेनैवोक्तम्—

पितृच्यभ्रातृमातृणां एकोहिष्टं सदैव तु ।
इति, तत्र मातृशब्दो गौणमुख्यमातृसपत्नीपर इति पितृच्यादि
समिभव्याहारादवगम्यते। अतो न पूर्वीकत्वनेन सह विरोधः।
एतच मातृग्रहणं मुख्यमातृव्यतिरिक्तस्त्रीणामुपलक्षणार्थम्। अत
एव विष्णुधर्मोत्तरम्—

प्रतिसंवत्सरं कार्यमेकोदिष्टं नरैस्स्त्रियाः ।

मृतेऽहिन यथान्यायं नॄणां यद्वदिहोदितम् ॥

यद्वत्पुरुषाणां समन्त्रकं श्राद्धं तद्वत् द्विजातिस्त्रीणां कृतिविवाहानां समन्त्रकमेव श्राद्धं कार्यम् । इत्यन्त्यपादस्यार्थः । अप
रिणीतानां तु स्त्रीणां संस्कारहीनत्वादमन्त्रकमेव । स्त्रिया इत्ये

तद्पुत्रायाः स्त्रिया इत्यभिषायकम् । अत एव गर्गः—

अपुत्रा या मृताः काश्चित् स्त्रियो वा पुरुषाश्च ये।
तेषामिष च देयं स्यादेकोदिष्टं न पार्वणम् ।।
इति । स्त्रियः मातुस्सपत्रचादयः। पुरुषाः पितृव्यादयः। यद्वा—
येनास्य पितरो याताः येन याताः पितापहाः ।
तेन यायात्सतां मार्गं तत्र गच्छन्न रिष्यित ॥
इति स्मृत्यन्तरोक्तपूर्वपुरुषाचारेणैकोदिष्टपार्वणपक्षयोरुदितानुदितहोमवत् अन्योन्यनिन्दार्थवादेन सह विहितयोः मातापितृमृताहश्चाद्धविषये व्यवस्था वोद्धव्या । अत्र पैठीनिसः—
विभक्तस्तु पृथक्कार्यं प्रतिसांवत्सरादिकम् ।
एकेनैवाविभक्तेषु कृते सर्वेस्तु तत्कृतम् ॥

अथ श्राद्धभेदप्रकरणोक्तपार्वणविकातभूतनित्यश्राद्धादिविषयाणि कानिचिद्वचनानि स्टिख्यन्ते । तत्र पारस्करः--

इति स्मृतिचन्द्रिकायां मृताहश्राद्धविधिः.

अहन्यहानि यच्छाद्धं तानित्यमिति कीर्तितम् । वैश्वदेवविहीनं तु अशक्तावुदकेन च ॥

वैश्वदेविवहीनं तु पार्वणधर्मातिदेशतः पाप्तस्य वैश्वदैविकस्य कर्मडणोनुष्ठानेन रहितम् । अनेन नित्यश्राद्धं पार्वणवत्र कार्यः मिति स्वचितम् । अहन्यहनीत्येतदत्यन्तश्रद्धाळुविषयं सुसमृद्ध-विषयं वा । यथाऽऽह देवलः— एतेन विधिना श्राइं कुर्यात्संवत्सरं सकृत्। त्रिश्चतुर्वो यथाश्रदं मासेमासे दिनेदिने ॥

इति । एतेन विधिना पार्वणविधानेन प्रतिसंवत्सरमेकवारं विशिष्टेऽहि, प्रतिसंवत्सरं त्रिवारं वा त्रिषु मासेषु विशिष्टेऽहि, प्रतिसंवत्सरं चित्रारं वा त्रिषु मासेषु विशिष्टेऽहि, प्रतिसंवत्सरं चतुर्वारं चतुर्षु मासेषु विशिष्टेऽहि, मासे मासे वा विशिष्टेऽहि, दिनेदिने वा यथाश्रद्धं श्रद्धानुसारेण श्राद्धं नित्यश्राद्धं कुर्यादिसर्थः। यथाश्रद्धमित्येतत् यथासामथर्चमि त्यस्यापि प्रदर्शनार्थम्। शक्त्यपेक्षयाऽपि व्यवस्थाया उचित त्वात्। अस्य च नित्यश्राद्धस्य कल्पः अस्माभिराहिके सम्य-क्पपिश्चत इति नेह प्रपञ्चचते॥ नैमित्तिकं तु श्राद्धमेकोदिष्टात्मकं पार्वणविक्वतिभूतं आशौचका-ण्डेऽस्माभिर्वक्ष्यते॥

काम्यश्राद्धं तु शातातपेन निरूपितं— कामाय तु हितं काम्यमभिनेतार्थसिद्धये । पार्वणेन विधानेन तद्दप्यक्तं यथाक्रमम् ॥

इति । तद्दिष काम्यश्राद्धमापे पार्वणिवियानेन प्रतिपदोक्त-धर्मान्तरसहितं विप्रानिमन्त्रणाद्युक्तक्रमानतिक्रमेण कार्यमिति मुनिभिरुक्तमित्यर्थः। तेन काम्यश्राद्धं 'काम्ये तु धुनिरोचनौ ' इति वचनेन प्रतिपदोक्तधुनिरोचनसंक्षिकविश्वदेवान्त्रितं कार्यम्॥

वृद्धिश्राद्धमपि प्रतिपदोक्तधर्मान्तरसहितं पार्वणवत्कार्यम्। तथाच विष्णुधर्मोत्तरं— रृद्धौ श्राद्धं नरः कुर्वन् निसं रृद्धिमवाप्नुयात् । इत्युक्त्वा,

रुद्धौ समचयोद्धित् नित्यं नान्दीमुखान् पितृत्। संपादितो विशेषस्तु शेषं पात्रणत्रद्भवेत् ॥ इत्युक्तम् । रुद्धौ पुत्रजन्मवित्राहाद्याभिरुद्धिक्ष्पनिमित्ते पस्तुत इत्यर्थः ।

पुत्रजन्मविवाहादौ वृद्धिश्राद्धमुदाहृतम् । इति वसिष्ठस्मरणात् । नरोत्र पिता\* विविक्षतः । अत एव विष्णुपुराणे—

जातस्य जातकर्मादिकियाकाण्डमशेषतः । पुत्रस्य कुर्वीत पिता श्राद्धं चाभ्युद्यात्मकम् ॥ कासायनोपि—

स्विपतृभ्यः पिता दद्यात्सुतसंस्कारकर्मसु ।
पिण्डानोद्रहनात्तेषां तस्याभावे तु तत्क्रमात् ॥
अस्यार्थः—स्रुतसंस्कारकर्मसु जातकर्मादिषु तेषां सुतानां ओः
इक्ष्मात् विवाहपर्यन्तेषु पिता स्विपतृभ्यः पिण्डान् दद्यात् ।
वृद्धिश्राद्धं कुर्यादित्यर्थः । तस्याभावे तु पितुरभावे तु तत्क्रमात् तेषु जातकर्मादिकर्मसु,

असंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातामिः पूर्वसंस्कृतैः । इसादिवचनात् यो गम्यमानः कर्तृक्रमः तेन क्रमेण ज्येष्ठभ्रात्रादिः स्विपित्रभ्यो दद्यादिति । समावर्तनस्यापि विवाहात्माचीनस्रत- संस्कारत्वाज्जीविषितृकसमावर्तने पिता स्विषितृभ्यो द्यात्। अजीविषितृकस्तु पूर्वसंस्कृतभ्रात्रसम्भवे स्वयमेव पितृभ्यो द-द्यात् उपनयनेन कर्माधिकारस्य जातत्वात्। विवाहेऽप्येवमेव द्रष्टव्यम्।

दृद्धौ समर्चयेद्विद्वान् निसं नान्दीमुखान् पितृन् । इत्यादिविष्णुधर्मोत्तरवचनशेषस्यायमर्थः—दृद्धौ दृद्धिश्राद्धे नान्दी-पुखसंज्ञिकान् पितृन् समर्चयेत्। सम्पादितो विशेषस्तु नान्दी-पुखसंज्ञारूपो वैशेषिको धर्मः सम्पादितः मतिपादितः। शेपं पार्वणवद्भवेत् । मतिपादितनान्दीमुखसंज्ञारूपवैशेषिकधर्मादन्य-द्धमेजातं पार्वणवदिहाप्यवगन्तव्यमिति।

नचैवं पुरूरवार्द्रवसंज्ञिकरूपो धर्मः पार्वणवत् विश्वेषां देवानामत्र स्यादिति वाच्यं विष्णुधर्मोत्तरे नान्दीमुखसंज्ञारूप-वैशेषिकधर्माभिधानस्य स्मृत्यन्तरोक्तवैशेषिकधर्मभदर्शनार्थत्वात् । तस्मात् 'सत्यो नान्दीमुखे वसुः' इत्यादयः स्मृत्यन्तरोक्ताः विशेषाः दृद्धिश्राद्धे ग्राह्याः । तत्र तावच्छातातपेन केचन विशेषा उक्ताः—

मातृश्राद्धं तु पूर्वं स्यात्पितॄणां तदनन्तरम् । ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम् ॥ इति । मातामहश्राद्धं पार्वणवत्सपत्नीकमेव । न तु मात्रादिः श्राद्धवन्मातामहादिश्राद्धं पृथक्कार्यमिति वक्तुं श्राद्धत्रयं स्मृतमिः त्युक्तम् । न तु मातृश्राद्धमित्यनेन मातुरेव श्राद्धं पृथाग्विहितं न पितामहीप्रिपतामह्योरिति वाच्यम् । मातृशब्दस्यात्रं लक्षणया मात्रादिपरत्वात् । अत एवोक्तं तेनैव—

> पित्रादित्रयपत्नीनां भोज्या मातृः प्रति द्विजाः । स्त्रीणामेव तु तद्यस्मान्मातृश्राद्धमिहोच्यते ॥

इति । मातृः प्रति द्विजाः भोज्याः । मातृपितामहीप्रापितामही-रुद्दिश्य भोज्याः द्विजा इत्यर्थः । पित्रादित्रयपत्नीनां स्त्रीणां इह पृथेगेवैतछ्।द्धं यस्मात्तस्मान्मातृश्राद्धमित्युच्यत इत्यन्वयः । उक्तश्राद्धत्रयस्य कालभेदमाह गाग्यः—

मातृश्राद्धं तु पूर्वेद्यः कर्माहन्येव पैतृकम् ।

मातामहां चोत्तरेद्युर्वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्प्टतम् ॥

एवं दिनत्रयश्राद्धपक्षो यदा दुष्करः तदा त्वाह वृद्धशातातपः—

पृथद्गिने त्वशक्तश्रेदेकस्मिन् पूर्ववासरे ।

श्राद्धत्रयं तु कुर्वीत वैश्वदेवं तु तान्त्रिकम् ॥

इति । फल्रदेशकाल्रद्रन्यदेवतासाधारण्यादत्र वैश्वदैविकं तन्त्रे णैव कार्यमिसर्थः । ननु कथमत्र कालसाधारण्यं?

> पूर्वीह्ने मातृकं श्राद्धं मध्याह्ने पैतृकं तथा । ततो मातामहानां तु वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम् ॥

इति शातातपेन मातृश्राद्धादिषु पूर्वोह्नादिकाल्भेदविधानात्। अतः कथमत्र तन्त्रता? ससं शातातपत्रचनासुसारेणानुष्ठाने काः लभेदान्न तन्त्रता। किन्तु— पूर्वाह्ने दैविकं कार्य अपराह्ने तु पैतृकम् ।
एकोदिष्टं तु मध्याह्ने मातर्शिद्धिनिमित्तकम् ॥
इति प्राचेतसवचनानुसारेणैकदिने पातःकाले यदा श्राद्धत्रयाः
नुष्ठानं तदैव वैश्वदैविकं तन्त्रं स्यात् कालैक्यात् । पातक्काब्दोत्र
न सङ्गवाख्यकालिनवृत्तिपरः—

पूर्वाक्के वै भवेद्वृद्धिर्विना जन्मनिमित्तकम् ।
पुत्रजन्मिन कुर्वीत श्राद्धं तात्कालिकं वुधः ॥
इत्यत्रिणाऽभिधानात् । लघुपक्षत्वाद्वैश्वदैविकतन्त्रपक्षेणैव सम्प्र
त्यनुष्टानम् । वृद्धशातातपोपि विशेषानाहः—

तिष्वप्येतेषु युग्मांस्तु ब्राह्मणान्नियतदशुचिः ।
प्रदाक्षणं तु सब्येन भोजयेद्देवपूर्वकम् ॥
इति । अयमर्थः—द्वौ दैवे ब्राह्मणौ । द्वौ मातृश्राद्धे। द्वौ पितृश्राद्धे। द्वौ सपत्नीकमातामहश्राद्धे एवमष्टावरान् ब्राह्मणान् निमन्त्रणादि विसर्जनान्तं सर्वमुपचारजातं प्रदाक्षणं यथा भवति
तथा कुर्वन् सब्येन सब्यांसगतेनैव यज्ञसूत्रेणोत्तरवाससा चान्वितः
श्राद्धकर्ता भोजयेदिति । अत्र विष्णुपुराणोक्तविशेषः—

युग्मांस्तु पाड्याखान्विपान् भोजयन्मनुजेश्वर । इति । प्रचेता अपि विशेषमाह---

न जपेत्पैतुकं जप्यं न मांसं तत्र दापयेत् । प्राड्युखो देवतीर्थेन क्षित्रं देशविमार्जनम् ॥ इति । पैतृकं पितृलिङ्गकं जप्यं भोजनसमयादौ जप्यत्वेन विहितमत्र न प्रयोक्तव्यं जपस्यैवात्र निषेधात्। पितृलिङ्गोपि करणमन्त्रः प्रयो-क्तव्य एव । अतएव स्पृत्यन्तरम्—

> पितृलिङ्गेन मन्त्रेण यत्कर्म मुनिभिस्स्मृतम् । तेनैव तद्विधातव्यं अमन्त्रमकृतं यतः ॥

इति । प्राङ्मुखः कर्ता देवतीर्थेन पैतृकमापि कर्मजातं कुर्यादिति तृतीयपादस्यार्थः । क्षिपं देशादिमार्जनं भुक्तवत्सु द्विजेषु तानि भोजनस्थानानि संमार्जनं कर्तुं कर्तुः पाङ्मुखत्वं भोकृपूदङ्ग वेषु सत्सु कथि बिद्याभिमुख्यसम्मवाद्युज्यते । न तु प्राङ्माबेषु भोक्तृषु । तेनोदङ्ख्यान् ब्राह्मणान् भोजयेदिति पक्षोऽस्माद्व चनाद्गम्यत इसवगन्तव्यम् । विष्णुपुराणोक्ते तु प्राङ्गुलान् ब्राह्मः णान् भोजयेदिति पक्षे कथि चिद्रिपाभिमुख्यं कर्तुरुदङ्गुखत्वे सति युज्यते न तु प्राङ्मुखत्व इति कर्तुरुद्ङ्मुखत्वपक्षस्तद्वः चनाह्रम्यत इति बोद्धव्यम्। एवं च यदा प्राह्मुखा विप्रास्तदा कर्तोदङ्गुल आवाहनादिकं कुर्यात्। यदा तु विमा उद ब्युखाः तदा कर्ता प्राब्यस्य इत्यवगन्तव्यम्। अत एवाश्व-लायनगृह्मपरिशिष्टम्-'आभ्युदियके युग्माः त्राह्मणाः। अमूला दर्भाः । प्राङ्मुखेम्य उदङ्मुखो दद्यात् । उदङ्मुखेभ्यः प्राङ्मुखः। द्वौ दभौँ पवित्रे' इति । भविष्यत्पुराणेअपि विशेष उक्तः—

> मधुरं भोजनं दद्यात्र चाम्छं परिवेषयेत् । रक्तपुष्पं तिछांश्चेव ह्यपसव्यं च वर्जयेत् ॥

पार्वणे जलोद्धवानि रक्तपुष्पाणि विहितानि तदितररक्तपुष्पाः णि प्रतिषिद्धानि इह जलोद्धवरक्तपुष्यस्यापि प्रतिषेधार्थे रक्त-पुष्पग्रहणम् । केन तर्हि तिलकार्यं कर्तव्यिमत्यपेक्षिते कात्या-यनः—'यवैस्तिलार्थः' इति ।

तिलार्थिस्तिलकार्य यवैः कर्तव्यिम्त्यर्थः। एवंच 'तिलोडिस सोमदेवत्यः' इति मन्त्रे यवोसीत्यूहः कार्य इत्याह स एव 'तत्र यवोसीत्यूहः' इति । तत्र तथासाति तिल्लार्थार्थं यवोपादाने सतीत्यर्थः। अन्नत्यागादौ स्वधाशव्दो न प्रयोक्तव्य इत्याह स एव—'न स्वधां प्रयुक्षीत' इति । एवंच 'स्वधा नमः' इत्यत्र स्वधाशव्दस्य स्थाने स्वाहा इसेवं प्रयोगः। 'स्वधाहर्याः' इत्यत्र 'स्वाहाहर्याः' इसेवं प्रयोगः कर्तव्यः।

सदा परिचरेद्धक्ता पितृनप्यत्र देववत् । इति तेनैवाभिधानात् । देववदित्यभिधानात्सव्यजानुप्रपतनं पित्रचेपूपचारेषु न कर्तव्यम्। तथाचोक्तं तेनैवः—

निपातो न हि सव्यस्य जानुनो विद्यते काचित्।

इति । एवंच यत्रयत्र पार्वणश्राद्धे दैविकमचारादन्यथा पैतृक

प्रचारः स्मृतः तत्रतत्र वृद्धिश्राद्धे दैविक्रमचार आश्रयणीयः।

मत्स्यपुराणे विशेष उक्तः—'दद्याद्द्यं द्व्योर्द्वयोः' इति ।

अद्यग्रहणं पाद्यादेरिप प्रदर्शनार्थम्। अत एवानन्तरमुक्तं
तत्रैव—

युग्मा द्विजातयः पूज्या नान्दीशब्दानुपूर्वकम् । इति । एवञ्चेवं प्रयोगः --- नान्दीदैवे क्षणः क्रियतामिति दैवे द्वयोर्द्वयोर्युगपदेव निमन्त्रणं कृत्वा ओं तथेति द्वाभ्यां वि प्राभ्यां युगपद्क्ते प्राप्तुतां भवन्ताविति कर्ता ब्रुयात् । विभौ तु प्राप्नवावेति युगपदेव प्रतिवचनं ब्रूयाताम् । एवमेव पित्रच-नियन्त्रणं नान्दीमुखश्राद्धे क्षणः क्रियतामिति तु विशेषः। आवाहनादौ तु प्रयोगपकारमाह कात्यायनः—"नान्दीमु-खान् पितृनावाहयिष्ये' इति पृच्छति, 'अस्तु स्वधा' इसस्य स्थाने तु 'नान्दीमुखाः पितरः पितामहाः प्रपितामहाः मा तामहाश्च पीयन्ताम् 'इति पतिवचनम्। 'स्वधां वाचायिष्ये ' इत्यस्य स्थाने 'नान्दीमुखान् पितृन् वाचियष्ये ' इति पृच्छति, नान्दीमुखाः पितर इत्यादि प्रीयन्तामित्यन्तं प्रतिवचनम्" इति। विषा बूयुरित्यर्थः । तृप्ताः स्थेति पश्चस्थाने सम्पन्नमिति पृच्छे-दित्याह स एव-'संपन्निपिति तृप्तिपक्षे' इति । पिण्डद्रव्ये त विशेषमाह स एव-

'दिधवदराक्षतिमश्राः पिण्डाः' इति । कार्या इति शेषः। अत एव वृद्धवसिष्ठः --

> तृप्तिपश्चे तु सम्पन्नं दैवे रुचितमित्यपि । दिधकर्कन्धुसंमिश्चाः पिण्डाः कार्या यथाक्रमम् ॥

इति । कर्कन्धः वदरीफलम् । पिण्डदाने विशेषमाह स एव-प्राड्मुको देवतीर्थेन प्राक्क्लेपु कुशेपु च । दत्वा पिण्डाम कुर्वीत पिण्डपात्रमधोमुखम् ॥ इति । प्राक्कुलेषु प्रागग्रेषु । पिण्डदानमत्र नोच्छिष्टसमीपे । किन्तु भोजनशालाया वहिः कार्यः

पदचात्प्राङ्मखः पिण्डान् रृद्धौ नाम्ना स वाह्यतः। इति रृद्धशातातपस्मरणात्, 'वहिस्तु प्राक्क्षेषु च दध्यक्ष-तकर्कन्धूमिश्रान् पिण्डान्निधापयेत्' इति प्रचेतसाऽभिधानाच । चतुर्विशतिमतेऽपि विशेष उक्तः —

एकं नाम्ना परं तृष्णीं दद्यात्पिडान् पृथकपृथक् । इति । पृथकपृथगेकैकस्मिन् द्वां द्वौ पिण्डौ दद्यात् । तत्र प्रथमपिण्डं नाम्ना गोत्रमन्त्रसहितेन दद्यात् । द्वितीयं तृष्णीं दद्यादित्यर्थः। भविष्यपुराणे तु पिण्डदानमत्र वैकल्पिकामित्युक्तं—

पिण्डिनिवेपणं कुर्यात्र वा कुर्यात्रराधिप । दृद्धिश्राद्धे महावाहो कुलधर्मानवेश्य तु ॥

इति । कुलधर्मानवेश्येत्याभिधानात् येषां कुले पिण्डदानादि विमिविसर्जनान्तस्य कर्मकलापस्य अननुष्ठानं तेषां विमिभोज-नान्तमेव द्राद्धिश्राद्धं कार्यम् । विमिविसर्जनान्तपक्षेऽपि पितृभ्यो वरयाचनमन्त्रात् 'दातारः' इत्यादेः पूर्वं मातृभ्यो वरया-चनमन्त्रोऽत्र भयोज्यः । एतदपि तत्रैवोक्तम्—

माता पितामही चैव तथैव प्रापतामही ।

एता भवन्तु मे पीताः प्रयच्छन्तु च मङ्गळम् ॥ इति ।

इति स्मृतिचिन्द्रिकायां पार्वणश्राद्धविकृतिभूतश्राद्धेषु

नित्यादिश्राद्धविषयाणिः

अथ द्विश्राद्धस्यैव प्रयोगसौकर्यार्थं कात्यायनाद्यक्त-प्रयोगपद्धातिः ल्रिष्ट्यते । तत्र तावत्कात्यायन आह— अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत् । प्रातरामन्त्रितान् विप्रान् युग्मानुभयतस्तथा ॥

उपवेश्य कुशान् द्याहजूनेव हि पाणिना । इति । पूर्वेद्युर्निमन्त्रितान् वित्रान् उत्तरेद्यः प्रातः पूर्वोह्वे प्रक्षाळितपादा-नासनेपूपवेक्य प्रकान्तं कर्म करिष्ये इत्यादि पार्वणवत्कु-र्यात् । विशेषस्तु वैश्वदैविकार्थं पित्रर्थमापि युग्मानेव बाह्म-णानुपवेश्य ऋजून् द्विगुणभङ्गराहितान् युग्मान् समूलान् कुः शानासनार्थ विपाणां प्राड्मखानामुदद्मखानां वा दक्षिणोरु-समीपे पूर्वक्रुप्तासनस्योपिर पाञ्चख उदञ्जलो वा दद्यात्। ततो नान्दीदैवे क्षणः क्रियतामित्यादिपूर्वपकरणोक्तप्रकारेण दैवे पित्रचे च पुनरामन्त्रणं च कुर्यात्। ततः पार्वणविद्विश्वान् देवान् विपद्भये सक्तदावाह्य मातृपितामहीप्रपितामहीरावा-हिया इति मातृवर्गार्थविमौ पृष्टा, 'उशन्तस्त्वा हवामहे ' इति मन्त्रेण वित्रद्वये मातृवर्गं सकृदावाह्य नान्दीमुखान् पि-तूनावाहिय वये इति पितृवर्गार्थविषी पृष्टा विषद्वयेऽपि पितृ-वर्गमावाहयेत्। नात्र सपत्रीकानामावाहनम्। ततो नान्दीः मुखान मातामहान् सपत्नीकान् आवाहयिप्ये इति मातामह-वर्गार्थविषी पृष्टा सपत्रीकं मातामहवर्ग विषद्वे सकुदा-वाइयेत्। ततोऽध्योदकसंस्कारं कुर्यात्। तत्र विशेष आ-SMRITI CHA.—Vol. V. 56

श्वलायनगृह्यपरिाशिष्टेऽभिहितः—"द्वौ दभौ पवित्रे पात्राणि चत्वारि 'शं नो देवीः' इत्यनुमन्त्रितासु यवानावपति—

यवोसि सोमदैवत्यो गोसवे देवनिर्मितः। भववद्भिः भवः....।।

इति दृष्ट्वा नान्दिशिखान् पितृनिमान् लोकान् प्रीणयाहि नस्त्वाहेति स्वधाद्याः'' इति । समीपनयनमन्त्रोपि स्वाहार्त्या इत्यूह्यः । अद्येप्रदाने तु विशेषः कात्यायनेन दार्शतः—

> गोत्रनामाभेरामन्त्रच पितृभ्योऽध्यं निवेदयेत्। नात्रापसन्यकरणं न पित्रचं तीर्थामिष्यते॥ पात्राणां पूरणादीनि देवेनैव हि कारयेत्। ज्येष्ठोत्तरकरान् युग्मान् कराग्राग्रपवित्रकान्॥ कृत्वाऽध्यं संप्रदातन्यं नैकस्यात्र प्रदीयते।

इति । ज्येष्ठोत्तरकरानित्यादेरयमर्थः—द्वयोर्द्वयोर्व्राह्मणयोर्द्वस्तौ मेळियित्वाऽर्ध्यदानं कार्यं तत्र ज्येष्ठस्य ब्राह्मणस्य हस्ते उत्तरः कार्य इति । 'या दिन्या आपः' इत्याद्यर्ध्यान मन्त्रान्ते विशेष आश्वलायनगृह्यपरिशिष्टे दिश्तिरः—'विश्वेदेवा इदं वो अर्ध्यं नान्दीभुखाः पितर इति यथालिङ्गमर्ध्यदानम् देति । विश्वेदेवा इदं व इत्यत्र सत्यवसुसंज्ञका विश्वेदेवा इति पूर्वमकरणोक्तो विशेषो द्रष्टन्यः। एवं यत्रयत्र विश्वेषां देवानां नामनिर्देशः क्रियते तत्रतत्रायं विशेषोऽनुसंघेयः। अर्ध्यदानवत् ब्राह्मणयोर्द्वस्तौ मेळियित्वा न गन्धान

दिदानं किन्तु पार्वणवदेकैकस्य इस्त एव, अध्येवद्विशेषानिभधानात्। एकैकस्य इस्तेऽपि द्विर्द्विगन्धादिदानं कार्य,
'गन्धादिदानं द्विर्द्विः' इति गृह्यपरिशिष्टेऽभिधानात्। अग्रौकरणिवशेषस्तेनैवोक्तः—'पाणौ होमोऽग्रये कव्यवाहनाय
स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा'' इति। 'निसं चाग्रौकरणं
स्वाहाकारेण होमश्च' इति यृह्यपरिशिष्टे पाठान्तरम्। पूर्यवदिति वक्तव्ये नित्यमिति तत्रतत्र परिशिष्टकारादिभिरुच्यते।
ततश्चायमर्थः—निसं चाग्नौकरणं पूर्ववदेवाग्नौकरणं इति।
पार्वणवदग्नौ पाणौ वा करणिमति। 'इदं विष्णुः' इसङ्गृष्टग्रहणमन्त्रस्थाने मन्त्रान्तरमुक्तं तत्रेव—'अतो देवा अवन्तु
न इत्यङ्गुष्ठग्रहणम्' इति। आपोशनदानानन्तरं जपे विशेषः
कात्यायनेन दार्शितः—

मधु मध्विति यस्तत्र त्रिर्जपेच्छ्रेय इच्छता।
गायत्रचाऽनं तत्र सोऽत्र मधुमन्त्रविवर्जितः ॥
इति । मधुमन्त्रः 'मधुवाता' इत्यादिमन्त्रः । मुझानेषु विमेषु
जप्यमन्त्रविशेपस्तेनैवोक्तः—

न चाश्नत्सु जपेदत्र कदाचित्पितृसंहिताम् । अन्य एव जपः कार्यः सोमसामादिकः शुभः ॥ इति । गृह्यपरिाशिष्टे—'पावमानीः शंवतीरैन्द्रीरमातिरथं च श्रा वयेत्' इति । पावमानीः स्वादिष्ठयेत्येवमाद्याः । शंवतीः 'शंन इन्द्राग्री भवतामवोभिः' इत्याद्याः । ऐन्द्रीः 'इन्द्र त्वा रुषभं वयम्' इत्याद्याः । अप्रतिरथं 'आशुरिशशानः' इति सक्तम् । 'मधु वाताः' इत्यृचस्त्थाने ''उपास्मै गायता नरः' इति पञ्च मधुमतीश्च श्रावयेत् । 'अक्षन्नमी मदन्त इति पष्टीं'' इति यद्यपरिशिष्टे पाठान्तरम् । तृप्तिपश्चादौ विशेषः कात्यायनेन दार्शतः—

सम्पन्नीमित तृप्ताःस्थितश्चस्थाने विधीयते । स्सम्पन्निमिति मोक्ते शेषमत्रं निवेदयेत् ॥ यस्तत्र विकिरोऽन्नस्य तिलवान् यवमांस्तथा । उच्छिष्टसंनिधौ सोऽत्र तृप्तेषु विपरीतकः ॥

इति । तत्र पार्वणे तृप्तेषु विषेषु उच्छिष्टसान्निधौ योऽन्नादेः विकिरः तृप्तित्रश्नत उत्तराभ्यां त्रागनुष्टेयतया तदीयगृह्यसूत्रे उक्तः, सोऽत्र दृद्धिश्राद्धे विपरीतकः तृप्तित्रश्नत उत्तराभ्यां ऊर्ध्वमनुष्टेय इत्यर्थः । पिण्डदानेऽपि विशेषस्तेनैव दर्शितः—

प्रागग्रेषु तु दर्भेषु आद्यमामन्त्र्य पूर्ववत् ।
अपः क्षिपेन्मू छदेशेऽवनेनिङ्क्षेति निस्तिछाः ॥
द्वितीयं च तृतीयं च मध्यदेशाग्रदेशयोः ।
मातामहमभृतींस्तु एतेपामेव वामतः ॥
सर्वस्मादत्रमुद्धुस व्यञ्जनैस्सूपपायसैः ।
संयोज्य यवकर्षन्धूद्धिभिः प्राङ्मुखस्ततः ॥
अवनेजनवित्पण्डान् दत्वा विल्वप्रमाणकान् ।
तत्पात्रक्षाळनेनाथ पुनर्प्यवनेजयेत् ॥

उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानामुत्तरोत्तरः ।
भवेदधश्च करणादधरः श्राद्धकर्मसु ॥
तस्माच्छ्राद्धेषु सर्वेषु दृद्धिमित्स्वतरेषु च ।
मूलमध्याग्रदेशेषु ईषत्सक्तांश्च निर्वेषेत् ॥
गन्धादि निर्वेषेत्रूष्णीं तत्रश्चाचमयोद्धिजान् ।

इति । मातामहमभृतींस्तु एतेषामेव वामत इसस्यायमर्थः—
एतेषां मातृवर्गार्थमवनेजनस्थानामुत्तरतः कृतिपृतृवर्गार्थावनेजनस्थानानामुत्तरतः मातामहमभृतीनवनेजयोदित्यर्थः । एतदुकां भवति—पिण्डस्थाने संस्तीणेषु मागग्रेषु दर्भेषु मूल्णमध्याग्रदेशेषु पथमं मातृवर्गपिण्डदानार्थमपः क्षिपेत् । तत उत्तरतः
पितृवर्गपिण्डदानार्थं, तत उत्तरतो मातामहवर्गार्थमेवमपः क्षिपेदिति । पिण्डान् दत्वेत्यत्र मातृभ्यः पितृभ्यो मातामहभ्यश्चेति शेषः । ईषत्सक्तान् परस्परमीषत्स्पृष्टान् मात्रादिषु पित्रादिषु च मत्येकं द्वौद्वौ पिण्डौ देयौ । तत्र प्रथमः पिण्डः
समन्त्रकनामगोत्रेण देयः । दितीयस्तृष्णीमिति । शेषः प्राचीनमकरणोक्तोऽनुसंथेयः । पिण्डार्चनानन्तरं कर्तव्यविशेषस्तस्मिन्नव दर्शितः—

तद्वद्विभूमिमासिश्चेत् सुष्ठुपोक्षितमस्त्विति । शिवा आपस्संत्विति च युग्मानेवोदकेन हि ॥ सौमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तरम् । अक्षतं चारिष्टं चास्त्वित्यक्षतान् प्रतिपादयेत् ॥ इति । स्वस्तिवाचनेऽपि विशेषस्तेनैव दार्शतः—'युग्मानेव स्वस्ति वाच्यम्' इति । अक्षय्ये स्वधावचने च विशेषो नान्दीमुखाः पितरः पीयन्तामिति । अक्षय्यस्थाने नान्दीमुखान् पितृन् वाचियष्य इति पृच्छति । नान्दीमुखाः पितरः पि तामहाः प्रपितामहश्च प्रीयन्तामिति वचनेन प्राचीनप्रकरणोन्तमनुसन्धयम् । शेषं पार्वणवदेव । पार्वणं च द्विविधं विस्तृत्तपार्वणम्विस्तृतपार्वणं चिति । तत्राविस्तृतपार्वणं सङ्कल्पविधानेन क्रियमाणम् । पिण्डानिर्वापणादि विधानेन क्रियमाणं विस्तृतपार्वणम् । पार्वणवदित्यातिदेशिकवचनेन द्विविधपार्वणधर्मातिदेशाद्विस्तृतपार्वणधर्मातिदेशाद्विस्तृतपार्वणधर्मातिदेशाद्विस्तृतपार्वणधर्मानुष्ठानासम्भवे सङ्कल्पविधानपार्वणधर्मातिदेशाद्विस्तृतपार्वणधर्मात्विष्ठानासम्भवे सङ्कल्पविधानपार्वणधर्मातिदेशाद्विस्तृतपार्वणधर्मानुष्ठानासम्भवे सङ्कल्पविधानपार्वणधर्मात्वेष्ठान्त्रसम्भवे सङ्कल्पविधानपार्वणभ्धम्कमपि द्विस्त्राद्वाचनुष्ठेयिमत्यवगन्तव्यम् ।

इति स्मृतिचिन्द्रिकायां कात्यायनायुक्तवृद्धिश्राद्ध-प्रयोगपद्धतिः

अथाभ्युद्यिक्षश्राद्धनिरूपणप्रसङ्गादन्यदाभ्युद्यिकं कर्म निरूप्यते । तत्र चतुर्विंशतिमतम्—

> श्राद्ध आभ्युद्ये प्राप्ते देवतास्थापनं स्मृतम् । जातिधर्मञ्कलश्रेणीलोकानां वृद्धिकारणम् ॥ तिस्रः पूज्याः पितुः पक्षे तिस्रो मातामहे तथा । इत्येता मातरः प्रोक्ताः पितृमातृष्वसाऽष्टमी ॥ ब्राह्मचाद्याश्च तथा सप्त दुर्गाक्षेत्रगणाधिपान् ।

रुद्धचादौ पूजियत्वा तु पश्चान्नान्दीमुखान् पितृन् ॥ मातृपूर्वान् पितृन् पूज्य ततो मातामहानपि । मातामही ततः केचियुग्मा भोज्या द्विजातयः ॥

इति । आभ्युद्ये अभ्युद्यनिमित्ते श्राहे प्राप्ते कर्तव्यतया प्रस्तुते ततः प्रागेव मात्रादिपूजनार्थं देवतास्थापनं स्थिष्ड-लादौ मात्रादिगणाधिपान्तदेवतावाहनं स्मृतमिति प्रथमार्ध-स्यार्थः । पितुः पक्षे पितृवर्गे तिस्रः मातृपितामहीपपिता-महाः पूज्याः । तथा मातामहे मातामहवर्गे तिस्रः मातामहीमा-तुःपितामहीमातुःमपितामहाः । 'पितृमातृस्वसाऽष्टमी' इति पितृष्वसा सप्तमी मातृष्वसा अष्टभी पूज्याः इत्यष्टौ मनुष्य-मातरः मोक्ता इति द्वितीयश्लोकस्वार्थः । ब्राह्मचाद्यास्तथा सप्त ब्राह्मी बैष्णवी माहेश्वरी ऐन्द्री वाराही कौमारी चामुण्डा इत्येताः सप्त देवमातरः। तथा दुर्गाक्षेत्रगणाधिपान्। दुर्गा क्षेत्राधिपं गणाधिपं च वृद्धचादौ वृद्धिश्राद्धात्माक् पोडशोप-चारैः पूजियत्वा पश्चान्नान्दीमुखान् पितृन् श्राद्धे 'पूजयेदिति तृतीयश्लोकस्वार्थः । शेषं व्यक्तम् । अथवा वृद्धिश्राद्धात्माक् कात्यायनोक्तदेवताः पूज्याः । तास्तु तृतीयश्लोके प्रदर्शनते-

> कर्मादिषु च सर्वेषु मातरस्सगणाधिपाः। पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः॥ मतिमासु च शुद्धासु लिखिता वा पटादिषु। गन्धपुष्पाक्षतेश्चैव नैवेद्यैश्च पृथाग्विधैः॥

(कुल)कुड्यलग्ना वनोद्धारा पश्चधारा घृतेन तु । कारयेत्सप्तधारा वा नातिनीचा न चोच्छिताः ॥ आयुष्याणि च शान्त्यर्थं जप्त्वा तत्र समाहितः । पश्चयः पितृभ्यः तदनु श्राद्धदानम्रपक्रमेत् ॥ वसिष्ठोक्तो विधिः कृत्स्तः द्रष्टव्योऽत्र निरामिषः । गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया ॥ देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः । धृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मदेवतया सह ॥ आभ्योऽद्यं गन्धपुष्पं च धूपदीपं निवेदयेत् ।

इति । कर्मादिषु नान्दीश्राद्धत्रयोजककर्मापक्रमेषु आयुष्याणि 'आ नो भद्राः कतवः' इत्यादिनोक्तानि । षभुचः पितृभ्यः पित्रादिभ्यो मातामहादिभ्यश्च मातृश्राद्धपूर्वकं श्राद्धदानम्रपक्षिते । विसिष्ठोक्तो विधिः विसिष्ठादिस्मृतिकारोक्तविधिः। आ-त्मदेवता आत्मनोऽभीष्टदेवता ॥

कर्मादिषु च सर्वेषु मातरस्सगणाधिषाः। पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः॥

इत्यनेनोक्तमात्रादयः पूजनीयाः।

कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे नववश्मनः । नामकर्माण बालानायन्नप्राशनकर्माण \*\* ॥ सीमन्तोन्नयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने ।

<sup>\*</sup> सूक्तःनि.

<sup>\*\*</sup> चूडाकर्माण वै तथा.

नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत्प्रयतो गृही ।।
कर्मण्यथाभ्युदयिके माङ्गळ्यवति शोभने ।
जन्मन्यथोपनयने विवाहे पुत्रकन्ययोः ॥
पितृन्नान्दीमुखान्नाम तर्पयेद्विधिपूर्वकम् ।

इत्यादिवचनेनोक्तनान्दीमुखश्राद्धस्य चानुष्ठानं कचिद्विपये तन्त्रे-ण कार्ये, न त्वावृत्त्या इत्यत्राह स एव—

> गणशः क्रियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं सकृत्। सकृदेव भवेच्छुःदं आदौ न पृथगादिषु॥

अस्यार्थः—देशान्तरगतस्य चिरकालमश्रूयमाणसद्भावस्य मृत-इति बुद्धचा पुत्रादिना कृतमेतकार्यस्य कालान्तरे आगतस्य यानि जातकर्मादीनि संस्कारकर्माणि पुनः संभूय क्रियन्ते तथा तस्य कृतप्रायंश्चित्तस्य यानि जातकर्मादीनि कर्माणि सम्भूय क्रियन्ते तथोपनयनात्प्राक् स्वस्वकाले कथश्चिदकृत-चौल्लपर्यन्तसंस्कारस्य यानि कर्माण्युपनयनात्पूर्वं संभूय क्रियन्ते तेषु गणश्चसंभूय क्रियमाणेषु जातकर्मादिसंस्कारेषु मात्राः दिपूजाया नान्दीश्राद्धस्य च सकृतन्त्रेण प्रथमं क्रियमाणस्य कर्मण आदौ अनुष्ठानं न पृथगादिषु नावृत्त्या सर्वसंस्कार-कर्मोदिष्विति। यत्तु तेनैवोक्तं—

मातृयागिकयां पूर्वे कृत्वा शेषं तु मङ्गळम् । ऋतुत्रयातु कर्तव्यं न चान्यल्लघु मङ्गळम् ॥ इति, तत् पूर्वोक्तव्यतिरिक्तविषये क्रमेण यथाकालकियमाणस-Smrit Cha.—Vol V. 57 र्वसंस्कारकर्मणां पण्मासातिक्रमेऽपि कालासयामावे सित द्रष्टन्यम् ॥

इति स्मृतिचन्द्रिकायां आभ्युद्यिककर्मनिरूपणम्.

अथ वृद्धिश्राद्धविकृतिभूतकर्मोङ्गश्राद्धविषयाणि— तत्र पारस्करः—

निषेककाले सोमे च सीमन्तोन्नयने तथा।

क्रेयं पुंसवने श्राइं कर्माङ्गं दृद्धिमत्स्मृतम् ॥

इति । निषेककालो भार्याया ऋतुस्नानकालादारभ्य षोडशरात्रपर्यन्तः । तत्र पूर्णनक्षत्रान्वितदिने गर्भाधानाख्यकर्माङ्गश्राइं कार्यम् । सोमे सोमयागकाले तत्र दीक्षादिने तदङ्गश्राइं कार्यम् । सोमशब्दोऽत्र आधानाग्निहोत्रादिकर्मणामुपलक्षणार्थः । कर्माङ्गवचनमकरणे कर्मवैगुण्यक्षापनार्थम् । अत
एवैतत्कृत्वैव कर्म कर्तव्यामाति वचोभङ्गचा शातातपेन दार्शतं—

तानिष्टा तु पितृन् यज्ञे कर्म वैदिकमाचरेत्।

इति । पितृन नान्दीमुखसंज्ञिकान् । वैदिकं कर्म गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनसोमयागामिहोत्रादिकम् । एतच कर्माङ्गश्राद्धमसकृत्त्रियमाणामिहोत्रादिकर्मणां प्रथममेकदैव कर्तव्यम् । यत
आह कात्यायनः—

असक्त्यानि कर्माणि क्रियेरन् कर्मकारिभिः। प्रतियागं न चैतास्स्युः मातरः श्राद्धमेव च॥ इति । एताः 'कर्मादिषु च सर्वेषु मातरस्तगणाधिपाः पूज-नीयाः प्रयत्नेन' इत्यनेन या गणाधिपसहिताः मातर उक्ता इत्यर्थः । श्राद्धं कर्मीङ्गश्राद्धम् । अत एवानन्तरमुक्तं तेनैव—

आधाने होमयोश्वेव वैश्वदेवे तथैव च । विकिक्षिणि दर्शे च पूर्णमासे तथैवं च ॥ सर्वयज्ञेषु यज्ञज्ञाः वदन्त्येवं मनीषिणः । एकमेव भवेच्छ्राद्धमेतेषु न पृथक्षृथक् ॥

इति । होमयोरित्यनेनाधानसमिव्याहाराद्विवचनात्सायंप्रात-रिप्तहोमावृत्तौ कर्माङ्गश्राद्धं कार्यम् । यतोऽनन्तरमाह—

नाष्ट्रकासु भवेच्छाद्धं न श्राद्धे श्राद्धामिष्यते।
इति । अष्ट्रकाश्राद्धाविषयाः विशेषधर्मास्तत्तद्वृद्धोक्ता द्रष्ट्रच्याः ॥
गोष्टीश्राद्धश्रद्धचर्थश्राद्धयात्राश्राद्धपुष्टचर्थश्राद्धविषयाणि विशेषवचनानि अस्मिन्नेव काण्डे श्राद्धभेदनिरूपणमकरणे दार्शतान्यनुसन्धेयानि । सापण्डीकरणश्राद्धविषयाणि तु विशेषवचनान्याशौचकाण्डे दर्शयिष्यामः॥

इति स्मृतिचिन्द्रिकायां कर्माङ्गश्राद्धविषयाणि.

अथ तीर्थश्राद्धविषयाणि— तत्र मत्स्यपुराणं—

> स्नात्वा नदीषु सर्वामु पितृन् देवांश्च तर्पयेत् । तत्रतत्र यथावित्तं कुर्याछाद्धादिकं तथा ॥

अकालेऽप्यथवा काले तीर्थश्रादं तथा नरैः।

फाप्तरेव सदा कार्य कर्तव्यं पितृतर्पणम् ॥

तीर्थे तु ब्राह्मणात्तेव परीक्षेत कथश्चन।

अन्नार्थिनमनुप्राप्तं भोजयेन्मनुशासनात् ॥

सक्तुभिः पिण्डदानं स्यात्संयावैः पायसेन वा।

कर्तव्यमृपिभिर्द्धं पिण्याकेनैङ्गुदेन वा॥

पिण्याकेन तिलानां वा तत्रसद्भिनरैस्सह।

श्राद्धं च तत्र कर्तव्यमध्यीवाहनवार्जतम्॥

भध्वाङ्कृग्रथ्नकङ्काद्या द्वान्ति दृष्टा न ते क्रियाः।

इति । ऐङ्गुदेन पिण्याकेन इङ्गुदफलानिष्पन्नेन पिण्याकेन । श्वध्वा-ङ्क्षादयः श्राद्धकर्जादिभिर्देष्टा अपि तीर्थे कियमाणाः श्राद्ध-कियाः न प्रन्तीत्यर्थः ।।

इति स्मृतिचिन्द्रकायां तीर्थश्राद्धविषयाणिः

श्राद्यकाण्डस्य रचना वचनैर्मुनिभिः कृतैः।
कृता गदाधरपीत्यै श्रीमद्याज्ञिकदेवणैः॥

इति सकलविद्याविशारदश्रीकेशवादित्यभट्टोपाध्याय-सूनुयाज्ञिकदेवणभट्टोपाध्यायसोमयाजि-विराचितायां स्मृतिचन्द्रिकायां श्राद्धकाण्डः समाप्तः.

श्रीः

## अशुद्धसंशोधनम्.

| पुटे.                                | पङ्कौ.               | अशुद्धम्.               | गुद्धम्.                        |  |  |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|
| 6                                    | 19                   | पुत्राभावे              | पुत्राभावे                      |  |  |
| 8                                    | 6                    | विधिं                   | विधिं                           |  |  |
| 16                                   | 8                    | पि दिषु                 | पित्रादिषु                      |  |  |
| 19                                   | 14                   | सर्वासिन्वा             | सर्वस्मिन्वा                    |  |  |
| 27                                   | 19                   | शताभिषद्युक्त           | ा <b>शता</b> भेषग्युक्ता        |  |  |
|                                      | <sup>28</sup> तमपुरे | 12 पङ्कथनन्तरं-' शुर्वे | हे पौर्वाह्मिकी ब्राह्मा कृष्णे |  |  |
| चैवापराह्विकी ' इत्यर्धऋोकेन भाव्यम् |                      |                         |                                 |  |  |
| 46                                   | 16                   | संसुखा                  | संमुखा                          |  |  |
| 48                                   | 6                    | अमावात्या               | अमावास्या                       |  |  |
| 81                                   | 21                   | श्राद्धावधानात          | म् श्राद्धविधानात्              |  |  |
| 85                                   | 6                    | तद्धुक्त                | तदप्युक्त                       |  |  |
| 85                                   | 11                   | कुर्याच्छू <b>दं</b>    | कुर्याच्छ्राद्धं                |  |  |
| 96                                   | 15                   | त्राद्धं                | श्राद्धं                        |  |  |
| 117                                  | 1                    | स्र्रार्त               | मूर्ति                          |  |  |
| <b>1</b> 62                          | 19                   | अनुशंस्यं               | आनृशंस्यं                       |  |  |
| 165                                  | 11                   | रहितमिनि                | रहितमिति                        |  |  |
| 207                                  | 11                   | प्रभृतीत्यर्थ           | प्रभृतीत्यर्थः                  |  |  |
| 235                                  | 16                   | व्यक्तिमात्रयेव         | व्यक्तिमात्रमेव                 |  |  |
| 244                                  | 4                    | भोज्यो                  | भोज्यौ                          |  |  |
| 282                                  | 9                    | प्रधमं                  | प्रथमं                          |  |  |
|                                      | SMRITI CI            | HA.—Vol. V.             |                                 |  |  |

| વુદે. | पङ्की. | अशुद्धम्.       | शुद्धम्.         |
|-------|--------|-----------------|------------------|
| 318   | 14     | पैतृकैब्राह्मणै | पैरकः ब्राह्मणैः |
| 320   | 17     | पमसुक्ता        | <b>पवमुक्ता</b>  |
| 342   | 10     | देवर्षू         | देवपूर्व         |
| 357   | 8      | पातराशं         | पीतशेषं          |
| 357   | 8      | पिभेत्          | पिवेत्           |
| 360   | 16     | हाति            | इति              |
| 364   | 1      | स्वयं चा        | स्वयं वा         |
| 364   | 17     | दाषे            | दोष              |
| 365   | 20     | महीं            | महीं             |
| 372   | 15     | पितामहपितृ      | पितामहस्य पितृ   |
| 373   | 9      | शाण्डित्यौ      | शाण्डिल्यौ       |
| 373   | 12     | षिण्डानुमन्त्रण | पिण्डानुमन्त्रण  |
| 373   | 12     | पितृयज्ञ        | पिण्डापितृयञ्च   |
| 423   | 12     | मृतामहे 🕖       | मृताहे .         |
| 424   | 19     | युपदेकदा        | युगपदेकदा        |
| 424   | 21     | वस्यपाण         | वक्ष्यमाण        |
| 429   | 7      | वचनसार्थ्यात्   | वचनसामर्थात्     |
| 430   | 6      | विषयव्यस्था     | विषयव्यवस्था     |
| 432   | 18     | धुनिरोचनौ       | धुरिलोचनौ        |
| 11    | 19     | "               | ,,               |
| 435   | 12     | पृथद्गिने       | पृथग्दिने        |
| 442   | 6      | <b>द</b> ष्ट्वा | पुष्टचा          |
|       |        |                 |                  |

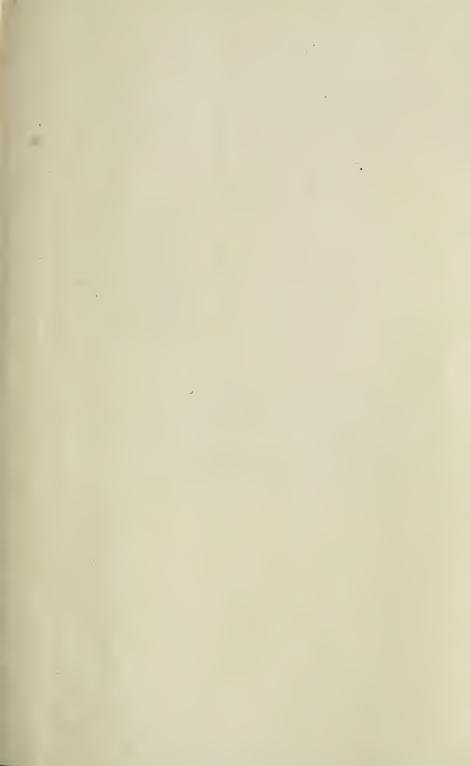



BL 1215 R5D4 1914 v.4

Devanna Bhatta Smrticandrika



PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

